

### मूक माटी (महाकाव्य)

# मूक माटी

रचिता आचार्यं विद्यासागर



भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

```
लोकोट्य गन्धमाला . गन्धाक ४६५
                 मक माटी
                  (महाकाव्य)
                  आचार्य विद्यासागर
                  पहला सस्कण्ण १६८८
                 मृत्य ५०/-
                  प्रकाशक
                 भारतीय ज्ञानपीठ
                  १८, इन्स्टीटयुशनल एरिया,
                 लोटी रोड. नवी दिल्ली-११०००३
           (C) नवप्रभात प्रिटिंग प्रेस,
भारतीय ज्ञानपीठ शाहदरा, दिल्ली-११००३२
```

MOOK-MAATI (Epic-poem) by Acharya Vidyasagar Published by Bharatiya Jnanpith, 18, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110003 Printed at Navprabhat Printing Press, hahdara. Delhi-110032 Ist Edition 1988 Price: Rs 50/- युक्त मार्टी



#### प्रस्तवन

'मुकसाटी' महाकाव्य का सुबत बाइनिक भारतीय झाहित्य की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। सबसे पहली बाततो यह है कि माटी बेसी अविकाल एक-द्सित बीर पुज्ज बरतु को महाकाव्य का विषय स्वाने की करणता ही तिताल अनोखी है। दूसरी बात यह है कि माटी की तुज्जता में चरम भव्यता के दर्बन करके उत्तकी विशुद्धता के उपक्रम को मुक्ति की मयल-यात्रा के रुप्तक मे बातना किंतता को अव्यास्य के साथ अनेध्य की स्विति मे पहुँचाना है। इसीलिए आवार्योगी विद्यासायर की कृति 'मुक्साटी' मात्र किस्-कर्म नही है, यह एक दाईनिक सन्त की आत्मा का समीत है - सन्त जो साधना के जीवन्त प्रतिक्य हैं और साधना जो आत्म-विशुद्धि की मिंदिलो पर सायदानी से पन्न घरती हुई, कोर साधना कर सबसे हुदय में गुजरित कर देना चाहते हैं। निर्मत-वाणी और सार्थक संप्रेयण का जो योग इनके प्रवचनों में प्रस्कृदित होता है—उसमें मुक्त छन्त का प्रवाह और काव्यानुमृति की अवरण तम्म सम्मित्त करके आवार्य-भीत होत काव्य का क्या दिया है।

प्रारम्भ में हो यह प्रश्न उठाना अप्रासिषक न होगा कि 'मुक्साटी' को सहा-कात्य कहे या खण्ड-काव्य या मात्र काव्य । महाकाव्य की परम्परामत परिमाचा के चौखंट में जबना सम्भव नहीं है, किन्तु यदि विचार करें कि चार खण्डों में विचाय कर कार्य लगमग 500 पूठों के समाहित है, तो परियाण की दृष्टि से यह महाकाव्य की सीमाओं को छूता है। पहना एक बोनते ही महाकाव्य के अनुरूप प्राकृतिक परिदृश्य मुख्य हो जाता है:

> सोमातीत शून्य में नीलिया विखाई और इसर नीवे नीरबता छाई। × × × × भान की निजा टूट तो गई है परन्तु बभी वह सेटा है में की मृतु गोद में ... प्राची के अवारों पर मन्द नवृद्धि मुस्कान है ...

इसी संदर्भ में कुमुदिनी, कमिलनी, चाँद, तारे, सुगन्ध पवन, सरिता-तट .... और

सिरता-तड की माटी अपना हुवय कोलती है माँ घरती के सम्मुख

यह सारा प्राकृतिक परिदृश्य इस बिन्दु पर आकर एक मूलभूत दाशंनिक प्रश्न पर केन्द्रित हों जाता है:

> इस पर्याव की इति कब होगी बता दो माँ इते !\*\* कुछ उपाय करो, माँ । जुब अपाय हरो मां ! और सुनो, विकास मत करो । पब दो, पच दो, पावेप भी दो, माँ ।

मादी की बेबना-स्थय। इससे पहले की बीस-तीस पंकितयों में इसनी तीव्रता और मामिकता से ध्यक्त हुई है, कि करणा साकार हो जाती है। मी-बेटी का बार्तालाय सम-सम्म में सरिता की धारा के समान अवानक नमा मोड़ केता जाता है को दार्कोंनक चिन्तन मुखर हो जाता है। प्रयोक तथ्य तत्त्व-रर्वन की उद्धादना में अपनी सार्थकता पाता है। 'पूक्माटी' की सबसे बड़ी विश्वेषता यही है कि इस पद्धित के जीवन-रर्वन परिमाणित होता जाता है। दूसरी बात यह कि यह दर्वन आरोपित नहीं तपता, अपने प्रसंग और परिवेश में से उदायादित होता है।

महाकाव्य की वरेकाजो के जनुरूप, प्राकृतिक परिवेश के जितिस्ता, मूक-माटी में चुवन के कम्प पक्ष भी समाहित हैं। इस जन्ममें में शोचें तो प्रकृत होग कि मुक्तमाटी का नायक कीन है, नायिका कीन है? बहुत हो। रोचक प्रकृत कर प्रकृत क्योंकि इसका उत्तर केवल जनेकान्य दृष्टि से ही सम्भव है। माटी तो नायिका है ही, कुम्मकार को नायक मान सकते हैं "किन्तु यह दृष्टि लीकिक वर्ष में चटित नहीं होती। यहाँ रोमास यहि है तो आध्यास्मिक प्रकार का है। कित्ती स्त्रीआ रही है माटी के कुम्मकार के, युगों-सुवो से, कि वह उदार करके अध्यक्त सत्ता में से कट की मसल-मृति उद्धाटित करेगा। मंगल-पट की सार्वकता गुर के पाद-प्रकासन में है जो कान्य के पात, प्रस्त सेठ, की सदा के बाधार हैं।

> सरण चरण हैं आपके तारण-तरण जहात । भव-वधि तट तक से चलो करवा कर गुबराख ॥

काक्य के नायक तो यही गुरु हैं किन्तुस्वयं गुरु के लिए श्रान्तिम नायक हैं अर्हेन्त देव : यो मोह से मुक्त हो जीते हैं

राग-रोव से रीते हैं

कान-परण-वा-वीर्षता बिन्हें कू नहीं सकते अब:…
सरन मय से मुक्त, अध्य-निधान थे;
निधान तथा जिन्हें बोरा नहीं
कोच से मुख्त, सवा नहीं कहैं।
विजये पास संग है न संय,
वो एकाकी हैं

स्वा-वर्षा निविद्यता हैं
स्वा-वर्षा निविद्यता हैं
स्वा-वर्षा निविद्यता हैं

काव्य की दृष्टि से मुक्तारों में तब्दालंकार और अर्थालंकारों की खटा नवें सन्वयों में मोहक है। किंव के लिए अतिवाद आकर्षण है झब्द का, जिसका प्रवत्तित जर्थ में उपयोग कर के उठकी साध्यका को व्याकरण की सात पर पदाकर नमी-गरी-धार देते हैं, नसी-गयी परतं उपाइके हैं। सब्द की सुरुपत्ति उसके अन्तरण अर्थ की सौकी तो देती ही हैं, हुने उसके बाध्यम से अर्थ के अन्तर्ठ और अब्दुर्ग आयामों का दर्शन होता है। काब्य में से ऐसे कम-से-कम पचास उदाहरण एकत्र किये जा तकते हैं यदि हुन किंव के व्याविषिणी दृष्टि ही नहीं उपके इस बमस्कार का भी ध्यान करें, जहाँ बब्द की ज्वनित बनेक साम्यों की प्रतिक्विन में अर्थान्तरित होती है। उदाहरण के लिए:

युग के आसि में इतका नामकरण हुआ है कुन्मकार। 'कु' यानी बरती और 'म' यानी भाग्य । यहाँ पर वो भाग्यवान भाग्य-विधाता हो कुन्मकर कहनाता है। भागना भागा हुआ गधा भगवान से प्राप्तेना करता है कि :

नेरा नाम सार्थक हो प्रभो ! धानो 'नव' का अर्थ है रोष 'हा' का अर्थ है हारक— मैं सबके रोगों का हस्ता बनूं, बस 4

x x x

राही बनना हो तो होरा बनना है
स्वयं राही झका हो विलोग क्य से कह रहा है—
रा "ही ही""दा
\*\*
तन और मन को तथ को जाग ये तथा-सपाकर
कला-क्लाकर रात करना होगा।
तभी कहीं बेतन बाल्या करा उतरेगा।
करा सकद ही विलोग क्य से कह रहा,
राक बने विना करा बतने कहीं ?
रा"का" """ """

इसी प्रकार की सब्द-साधना से आन्तरिक वर्ष प्रकट हुए हैं—नारी, सुता, दुहिता, कुमारी, स्त्री, वबला आदि के।

यहाँ इपित किया जा सकता है कि आचार्य-किष ने महिलाओं के प्रति आदर और आस्या के भाव प्रकट किये हैं। उनके शान्त, संयत रूप की शाली-नता को सराहा है।

'मूक माटी' में कबिता का बन्तरप स्वरूप प्रतिविधित है और ताहित्य के आदारपुत विद्याल्यों का दिश्यक्षंत है। उदरण देने वसें तो कोई बन्त नहीं, सर्वोक्ति वात्तद में काव्य का अधिकांत्र उदरणीय है जो कृति का अद्भुत गुण है। किंब की उसित है:

शिल्पों के शिल्पक-साँचे में
साहित्य सम्ब क्यानाना !
"हित से वो युक्त-वर्गान्तत होता है
वह सहित साना है
और
सहित का भाव ह।
साहित्य वाना है।
वर्ष यह हुआ कि
विसक्ते सक्तोकन से
तृक्ष का समुद्दमन-सम्मादन हो
साही साहित्य वही है,
अन्यया
सुर्दान से विर्दाहत पुज्य-सम्मादन
तृक्ष का साहित्य होने है,
अन्यया
सुर्दान से विर्दाहत पुज्य-सम्मादन
तृक्ष का साहित्य है वह
सार-मृत्य साब्य-सुर्याः।

'मुक माटी' को सन्त-किंव ने चार खण्डो मे विभक्त किया है:

सण्ड: 1 सकर नहीं, वर्ण-साभ

सन्द: 2 शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं

संबद्ध : 3 पुष्य का पासन : पाप-प्रकासन

सब्द 4 अन्ति की परीक्षा, चौदी-सी राख

पहला खण्ड माटी की उस प्राथमिक दशा के परिस्तीयन की प्रक्रिया को ध्यस्त करता है जहीं वह पिड रूप में कंकर-कणी से मिली-बुली अवस्था में है। कुम्ककार की करना में माटी का मंगत-पट अवतरित हुआ है। कुम्ककार माटी को मानत-पट का जो सायंक रूप देना बाहता है उसके सिए पहले यह आवश्यक है कि माटी को खोदकर, उसे कूट-खानकर, उसमे से ककरों को हटा दिया जाये। माटी जो अभी वर्ण-संकर है, स्थोकि उसकी प्रकृति के विपरीत वेमत तरन कंकर उसमे आ मिले हैं वह अपना मौलिक वर्णनाम तभी प्राप्त करेगी जब बह मुदु माटी के रूप में अपनी बुद्ध दशा प्राप्त करें।

> इस प्रसंग मे वर्ण का आदाय न रग से है, न ही अंग से बरन् चाल-बरण, ढग से है। यानी. जिसे अपनाया है उसे जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अवने गुब-धर्म---रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा वरना वर्ण-सकर दोव को बरना होगा। केवल वर्ण-रग की अपेका गाय का भीर भी धवस है, आक का कीर भी घवल है दोनों कपर से विमल हैं, परन्त परस्पर उन्हें निसाते ही विकार उत्पन्न होता है, भीर फट बाता है, पोर बन जाता है वह । नीर का क्षीर बनना ही बर्ज-साम है, बरबान है

और भीर का फट जाना हो वर्ण-संकर है, अभिजाप है। खण्ड दो-शब्द सो बोध नहीं, वोध सो शोध नहीं लो, अब शिल्पी बुक्य-सम मृदु माटी ये मात्रानुकुल निलाता है छना निर्मल जल । नृतन प्राच फूंक रहा है माटी के जीवन में, करवामय कण-कण में \*\*\* माटी के प्राणों में जा, पानो ने वहाँ नव-प्राण पाया है ज्ञानी के पढ़ों मे जा अज्ञानी ने जहाँ नव-ज्ञान पाया है। माटी को खोदने की प्रक्रिया में कुम्भकार की कूदाली एक काँटे के माथे पर जा लगती है, उसका सिर फट जाता है, वह बदला लेने की सोचता है कि कुम्भकार को अपनी असावधानी पर ग्लानि होती है। उसके उदगार हैं: संमामि, समंतु मे \*\*\* क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे सब से सबा-सहज बस मैत्री रहे नेरी... यहां कोई भी तो नहीं है ससार भर में मेरा बैरी। इस भावना का प्रभाव प्रतिलक्षित हुआ---कोध भाव का शमन हो रहा है---प्रतिशोध भाव का वथन हो रहा है " पुष्य-निधि का प्रतिनिधि बना

इस दूसरे खण्ड में सन्त-कवि ने साहित्य-बोध को अनेक आयामों में अंकित किया है। यहाँ नव रसों को परिभाषित किया है। संगीत की अन्तरंग प्रकृति का प्रतिपादन है। ग्रुंगार रस की नितान्त मौसिक व्याख्या है। ऋतुओं के वर्णन मे कविता का चमल्कार मोहक है। तस्य-दर्शन तो, जैसा मैं कह चुका हूँ, अनायास हो पद-पद पर उभर जाता है।

'उत्पाद-व्यय-प्रौध्य युक्तं सत्' सूत्र का व्यावहारिक श्राषा मे चमत्कारी अनुवाद किया है:

काना जाना सगा हुआ है
आना यानी जनन — उत्पाद है,
जाना यानी मरण — थ्यव है
लगा हुआ यानी स्थिर — झीव्य है
और
है यानी जिर सन्
यही सत्य है, यही तथ्य।

भाव यह है कि उच्चारण मात्र 'झब्द' है, शब्द का सम्पूर्ण अर्थ समझना 'बोध' है, और इस बोध को अनुसृति से, आचरण में, उतारना 'बोध' है।

तीसरा खण्ड-पुण्य का पालन . पाप प्रक्षालन

मन, वचन, काय की निमंतता से, गुम कार्यों के सम्पादन से, लोक-कल्याण की कामना से, पुण्य उपाजित होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ से पाप फलित होता है।

> यह बात निरासी है कि
> भीतिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है
> कारण कि युक्ता का
> उपादान जल है
> यानो जल ही मुक्ता का क्य धारण करता है
> त्यापि
> विवार करें तो विदित होता है कि
> इत कार्य में वस्ती का हा प्रमुख हाच है।
> जक्त को मुक्ता के क्य में डातने में
> शृक्तिका—सीय—कारण है
> और सीय स्थय घरती का वा वेश है
> स्थय देवती ने सीय को प्रशिक्त कर
> सागर में प्रमुख है
> स्था इता के क्य में डातने में

बड़ को बहुरत से गुक्त कर गुक्ताफल बनामा पतन के गर्त से निकासकर उत्तुग — उत्कान पर घरना पृति-कारिको परा का प्लेच है। पही तथा-वर्ष है यही जिया-कर्स है।

इस तीसरे बण्ड में कुल्यकार ने माटी की विकास-कथा के माध्यम से पुष्प-कर्ष के सम्प्रारत से उपकी वेशकर उपसिब्ध का विक्रण किया है। मेम से बन्ध-मुस्ता का अववार। मुक्ता का वर्षण होता है अपक्ष कुल्यो पर, कुल्यकार के प्रागण में। मोतियों की वर्षों का समाचार पहुंचा राजा के पात । मुक्ता की राशि को बोरियों में भारते का सकेत सिक्ता राजा की मण्डली की। "प्तीचे मुक्ती मण्डली राशि मरते को क्यों ही, गयन में गुरु वस्त्रीर गर्जना—अनर्थ, सुक्ती मण्डली राशि परने को क्यों ही, गयन में गुरु वस्त्रीर गर्जना—अनर्थ, सुक्ती अव्ही राशि परने पात्री पा

राजा को अनुभूत हुआ कि किसी मन्त्र-सक्ति द्वारा उसे कीसित किया गया है। अन्त में कुम्मकार ने यह सोचकर कि मुक्ता-राशि पर वास्तव में राजा का ही अधिकार है, उसे समर्थित कर दिया।

दरती की कीति देवकर सागर की कोण/सागर के कोण का प्रतिपत्नी बढबानश्रतीन यन बादनी की उमडन—कृष्ण, नील, कापोत लेक्याओं के प्रतीक/सागद हारा राहुंका आहूल-श्लिक्टल हिन्द डारा मेची पर बच्च-प्रहार, ओंगो की वर्षा, प्रसम्बर दृश्य।

क्रवर मन्त्र को सब्ति काम कर रही हैं तो इब्रद नीचे मनु को शक्ति विद्यमान एक बारक, एक तारक एक विश्वान हैं जिसको आजीविका तकेवा है, एक आस्पा है जिसे आजीविका को चिन्ता नहीं — जल और क्वतनजीस अनस में अन्तर सो कर रहान हीं साधक को दृष्टि में। निरन्तर साधना की साजा के वे वे कोवेद को और बेद से जबेद की और बहती हैं, बढ़नों हो चाहिए

चतुर्थं खण्ड--अग्नि की परीक्षाः चौदी-सी राख

कुम्झकार ने घट को रूपाकार वे दिया है, अब उसे अवा मे तपाने की तैयारी है। पूरी प्रक्रिया कास्य-बढ है। अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के बीच बहुल की लकड़ी अपनी व्यवा कहती है। अबे में लकड़ियाँ जलती हैं, बुझती हैं, बराबर कुम्मकार उन्हें प्रज्वलित करता है। अपक्व कुम्म कहता है अग्नि से :

नेरे दोशों को जलाना हो, मुझे जिलाना है।
स्व-पर दोशों को जलाना परन धर्म माना है सन्तों ने ""
योग जशीव हैं, नैमितिक हैं
बाहर से जपात हैं कर्षीयत्।
मुख औड-पत हैं, गुण का स्वामत हैं।""
तुम्हें परवार्थ निलेगा इस कार्य से,
इस जीवन में अर्थ मिलेगा उनके,
मुझमें जल धारण करने को शक्ति है
ओ पुन्होरा अरीका कर रही है,
जातको दूरते अस्विध्याल में युन्होरा सहयोग अनिवार्थ है।

चतुर्षं खण्ड का फलक इतना विस्तृत है और कवा-प्रसग इतने अधिक है कि उनका सार-सक्षेप देना भी कठिन है। अवा मे कृष्म कई दिन तक तपाहै। अवे के पास आता है कम्मकार:

कुम्म की कुरालता, तो अपनी कुरालता—
यू बहुता हुआ कुमकार तीत्तरात स्वासत करता है कुम्म का
और, रेतित राक की राशि को, वो आवा की छाती पर वी,
हावों में कावड़ा से हटाता है।
क्यों-म्यों राख हटती बाती है
क्यों-स्यों कुम्मकार का कुतृहल
बहुता बाता है
कि कब विखे वह कुरात कम्म।

और, परें-तरे कुम्म को निकालता है वाहर, सोल्लास । इसी कुम्म को कुम्मकार ने दिया है अद्वालु नगर-तेठ के शेवक के हाथों कि इससे भरे वल से आहारपान के लिए पार्थ गुरु का पार-प्रकालन हो, त्या तथा हो। से जाने से पहले सात बार बजाता है सेवक और सात स्वर उससे से अनित होते हैं, जिनका वर्ष कवि के मन में इस प्रकार प्रतिक्वनित होता है:

> सा रे न म भागानी (सारे गम) सभी प्रकार के दुवा प भागा थानी पद-स्वभाव

बौर, निबानी नहीं— हु स आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं हो सकता मोह कर्म से प्रभावित आत्मा का विभाव परिचमन मात्र है वह।

इसी प्रसंग में मृदंग के स्वर भी गुजरित होते हैं.

धाः धिनः धिनः धाः धाः धिनः धिनः धाः वेतन भिन्ना, चेतन भिन्ना ताः भिन्ना तिनः ताः कातन चिन्ना, कातन चिन्ना?

इस खण्ड में साथु की लाहार-दान की प्रक्रिया सम्बद्धण उजागर हुई है। सक्तों की मानना, बाहार देने या न दे सकने का हुई-विधाद, साधु की दृष्टि, समिष्टिय का सार और आहार-दान के उपयान्त सेठ का अनमने भाव से सर लोटना, संबद्धाः इसलिए कि मेठ को जीवन का यन्त्रस्य दिखाई दे गया है, किन्तु वह अपी नण्डन मुक्त नहीं हो सकता।

सरत समायम की यही तो सार्थकता है कि सहार का अन्त दिकाने लगता है। समायम करने वाला जाने ही पुरत्त सन्त संवत को दी पुरत्त सन्त हो सकता है। सहा दिवा का प्रसाद हो सही दिवा का प्रसाद हो। सही दवा का प्रसाद हो। सही वा का प्रसाद हो।

प्रसंगों का, बात में से बात की उद्मावना का, तरव-विस्तत के ऊँचे छोरों की देवले-सुनने का, और सीकिक तथा पारलींकिक विद्यासाओं एवं अवनेषणों का एक विचित्र छवि-यर है यह चतुर्व बढ़ा यहाँ दुवा-स्वासाओं एवं अवनेषणों सजीव सार्तालाय में निमन हो जाते हैं। मानवीय मावनाएँ, गुण और अवनुष, इनके माध्यम से विभायन्ति पाती हैं। यह बद्युत नाटकीसता, अतिसथता और प्रसंगों के पूर्वापर सम्बन्धों का विस्तायत समीक्षक के लिए सद्विधानक क से सकते हैं, किया काव्य को प्रांतिक बनाने की इपिट से इनसी परिकरणा साहसिक, सार्चक और बाधुनिक परिदृश्य के अनुकृत है। यह खण्ड अपने बाप में एक खण्ड-काव्य है। कह पूरा-का-पूरा उद्धत करने योग्य है। कठिनाई यह है कि योड़े से उदस्य देना इति के प्रति न्याय नहीं। वो कूटा है वह वपेसाइत विवाल है, महत्त्पपूर्ण है। कस्यु। देखें कथा प्रसंग की:

स्वर्णकलक्ष उद्धिम और उताय है कि क्यानायक ने उसकी उपेक्षा करके मिट्टी के यहें को बादर क्यो दिया है। इस अपनाय का बदला लेने के किए स्वर्णकलक्ष एक आतंक्वादी दल बहुत करता है वे सिक्क होकर परिवार में निहित्स हो प्राप्त के स्वर्णक हो के सिक्क हो कर दिवार में निहित्स हो प्राप्त के स्वर्णक स्वर्यक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्

विचित्र बात यह है कि सामाजिक दायित्व-बोध हमें प्राप्त होता है एक

संद है कि लोभी वाणी मानव पाण्यहरू को भी प्राय-प्रकृत कर देते हैं।"" प्राय- अनुचित कर ते तेवकों ते तेवा लेते, और देतन का वितरण भी अनुचित ही। ये अपने को बताते मनु की सत्तान— सहामना मानव! वेने का नाम सुनते ही दुनके उदार हार्ली में पक्षाचात के लक्षण विकले लगते हैं किर सी, एकाण मूंब के कप में चौ कुछ दिया जाता, या देना पड़ता वहु बुर्मावसार के ताम ही। विसे पाने वाले पचान पाते सही अन्यवा हमारा दिधर लाल होकर भी दतना वर्षन्छ वर्षों ?

और सेठ में मच्छर कहता है:

मुखा प्रतोमन मत दिवा करो, स्वाधित जीवन जिया करो, करवता की बहुता को जलांजलि दो! गुक्ता की बनिका लघुता को म्युडांजलि दो। ग्रासीनता की विज्ञास्ता में प्राचात का विज्ञास्ता में प्राचात सवा वाय.

अकारण ही---पर के इस का सदा हरण हो।

और अन्त मे पावाण-फलक पर आसीन नीराय साझुकी बन्दना के उपरान्त स्वयं आतंकवाद कहता है :

> हे स्वामिन, तमय संसार ही हुआ से पूर है यहाँ नुस्त है, पर वेवस्थि, और वह भी समिक ! यह तो मन्तृन हुवा हुयें, परन्तु असय नृत्त पर विश्वसात नहीं हो रहा है। हो, ही, विस् अविशवस्य तृत्त पाने के बाद अस्य प्रत्य जर नृत्त को हैं विसा सकते तो उन्हा विवस में अनना अनुष्य बस्ता सकते तो हम भी बाज्यस्त हो जाय सैसी तावना को जीवन में अपना सकें। पुन्हारों सावसात पूरी हो,' ऐसे वचन वो हमें, बड़ी कृता होगी हम पर।

गुरु तो प्रवचन ही दे सकते हैं, 'वचन' नहीं । आस्मा का उद्घार तो अपने ही पुरुवार्य से हो सकता है और अविनश्चर सुख बचनों से बताया नहीं जा सकता। वह तो साधना से प्राप्त आस्मोपलब्ब हैं। साधू की देशना है: बन्बन क्य तन, मन और चक्रन का आयुक्त सिंद जाना ही मोज हैं। इसी की शुद्ध क्या में अधिनत्वर सुख होता है जिसे अपने होंने के बाद, यहाँ संतार के बाता सेते संभव है, तुन्हीं बताओं। विस्वास की अनुमृति मिलेगी अवक्ष निसेगी, मचर मार्ग में नहीं, मंखिल पर। और महासी में इसते हुए सन्तः…

और माहौल को अनिमेच निहारती-सी

मुकमादी ।

ये कुछ संकेत हैं मूकमाटी की कवावस्तु के, उसके काव्य की गरिमा, कव्य के बाध्यारिमक आयामों, दर्शन और चिन्तन के प्रेरणादायक स्करणो के।

इन सब के बतिरिक्त और बहुत कुछ प्राविषक और बानुविधिक है इस महाकाव्य में, यथा लोकबीबन के रवे-पवे मुहाबरे, बीजाबरो के वमस्कार, मन्तविथा की बाबार-चित्ति, बानुवेंद के प्रवोग, बंकी का वमस्कार, और आबु-निक जीवन में विद्वान से उपनी कतियथ गयी बवधारणायें वो 'स्टार-वार' तक पहुँचती हैं।

यह इति अधिक परिमाण में काम्य है या ब्राच्यास्त, कहना कठिन है। लेकिन निषयम ही यह है आधुनिक जीवन का अधिनव बास्त्र । और, जिस प्रकार शास्त्र का अद्धापूर्वक स्वाध्याय करना होता है, गुरु से जिझालाओं का समाधान प्रायत करना होता है, उसी प्रकार इसका अध्ययन और मनन अद्युत खुब और संतोष देवा, ऐसा विश्वसाह है।

यह पूमिका नहीं, आमुख और प्राक्कथन नहीं। यह प्रस्तवन है, संस्तुवन है—तपस्वी आचार्य सन्त-कवि विद्यासागर जी का, जिनकी प्रज्ञा और काव्य-प्रतिमा से यह कल्पवृक्ष उपजा है।

दिल्ली, पर्युषण-पर्व सितम्बर, 1988 — लक्ष्मीचन्त्र जैन भारतीय ज्ञानपीठ



'मुक भादी' महाकाच के स्रवेता, यशस्वी सन्त वाचार्य विश्वासागर जी

# मूक माटी



भारतीय ज्ञानपीठ

#### णमो णाणगुरुणं

जिस बात्म-इच्टा से दर्भंत मिला जिस मन्त्र-स्रष्टा से मन्त्र मिला जिसने पद दिया पथ दिया वाचेय भी दिया जिनके कोमल कर-पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ मोह का प्रताप शोषित हुआ उस गारव-रहित गुण का आगर गुरुवर श्री ज्ञानसागर जी के सुखद कर-कमलों मे परोक्षरूप से मूकमाटी सुजन का समर्पण करता हुआ

#### मानस-तरंग

सामान्यत: जो है, उसका बचाव नहीं हो सकता, और जो है ही नही, उसका उत्पाद भी सम्भव नहीं। इस तब्ध का स्वायत, केवल दर्शन ने ही नही, नृतन भौतिक-यूव ने भी किया है।

यद्यपि प्रति बस्तु की स्वभावमूत-मुबनशीतता एव परिणमन-शीवता से बस्तु का विकास-बीवन सिद्ध होता है, तथापि इस अपार-संसार का सुबक-स्प्रदा कोई ससाधारण बनवाली पुरुष है, और वह दिश्यर को छोड़कर और कीन हो सकता है ? इस मान्यता का समर्थन प्राय: सब दर्शनकार करते है। वे कार्य-कारण व्यवस्था से अपरिचित्त हैं।

किसी भी 'कार्ब का कत्ती कीन है जीर कारण कीन ?' इस विषय का जब तर मेद नहीं खुनता, वन तक ही यह झंसारी जीव मोही, अपने से मिल-मूत अनुकृत पदार्वों के सम्पादन-संरक्षण में और प्रतिकृतताओं के परिहार में दिन-रात तत्तर खुता है।

हीं, तो चेतन-सम्बन्धी कार्य हो या अचेतन सम्बन्धी, बिना किसी कारण, उसकी उत्पत्ति सम्बन नहीं। और यह भी एक अकाद्य नियम है कि कार्य के अनुक्थ हो हुआ करता है। जैसे बीच बोते हैं बैसे ही फल पाते हैं, बिपरीत नहीं।

बैसे मुख्यक्य वे कारण के दो रूप है—एक उपादान और एक निमित्त— (उपादान को अन्तरंग कारण और निमित्त को बाह्य-कारण कह सकते हैं।) उपादान-कारण वह है को कार्य के रूप दलता है और उसके दलने में सहयोगी को होता है वह है निमित्त । जैसे माटी का सोंदा कृष्णकार के सहयोग से कृष्ण के रूप में बदलता है।

उपरिस्त उदाहरण सुरुम दृष्टि से देखने पर इसमें केवल उपायान की ही नहीं, अपियु निमित्त की भी अपनी भौतिकतायें सामने आती हैं। यहाँ पर निमित्त-कारण के रूप में कार्यरा हु-भणकार के सिवा और भी कई निमित्त हैं— आतोंक, चक्र, चक्र-भ्रमण हेतु समुचित वच्छ, बोर और खरती से गड़ी निष्क्रम्य-कील आपि-आर्थि।

इन निमित्त-कारणों में कुछ जवासीन हैं, कुछ प्रेरक । ऐसी स्थिति में निमित्त कारणों के प्रति जनास्या रखनेवालों से यह लेखनी यही पूछती है कि:

— स्या आलोक के बर्माय में कुमल कुम्मकार भी कुम्मका निर्माण कर सकता है?

- -- क्या चक्र के बिना माटी का लोंदा कुम्ब के रूप में दल सकता है ?
- —क्या विना दण्ड के चक्र का भ्रमण सम्भव है?
- नया कील का आधार लिये दिना चक्र का भ्रमण सम्भव है ?
- -- स्या सबके आधारभूत धरती के अभाव में वह सब कुछ घट सकता है ?
- -- क्या कील और आसोक के समान कुम्मकार भी उदासीन है ?
- स्या कुम्मकार के करों में कुम्माकार आये बिना स्पर्श-मात्र से माटी का लोदा कुम्म का रूप धारण कर सकता है ?
- --- कुम्मकार का उपयोग, कुम्माकार हुए बिना, कुम्भकार के करों में कुम्माकार आ सकता है ?
- -- क्या बिना इच्छा भी कुम्भाकार अपने उपयोग को कुम्भाकार दे सकता है ?
- --- स्या कुम्भ बनाने की इंच्छा निरुद्देस्य होती है ? इन सब प्रश्नो का समाधान 'नहीं' इस सब्द के सिवा और कौन देता है ?

निमित्त की इस अनिवार्यता को देखकर ईस्वर को सुष्टि का कर्त्ता मानना भी बस्तु-तत्त्व की स्वतन्त्र भीग्यता को नकारना है और ईश्वर-पद की पूज्यता पर प्रथन-चिद्ध लगाना है।

तत्त्वकोजी, तत्त्वभोजी वर्ग मे ही नही, ईश्वर के सही उपासको मे भी यह सका जन्म ने सकती है कि सृष्टि-रचना से पूर्व ईश्वर का आवास कहाँ था ? वह सरीरातीत था या समरीरी ?

असरीरी होकर असीम मुख्य की रचना करना तो इर, सामारिक छोटो छोटो फिया भी नही की जा सकती । हो <sup>1</sup> ईम्बर मुक्ताबरबा को छोड़कर पुरः सरीर को धारण कर जागतिक-कार्य कर लेता है. ऐसा कहना थी उचित नहीं, बसोंकि सरीर की प्राप्ति कर्मों पर, कर्मों का बन्धन सुभावुम विभावभावों पर आधारित है और देश्यर इस सबसे अपर उठा हुवा होता है यह सब्दैन्समत है। विचयर-कार्यों के स्वापकर स्वितेन्द्र में तक्तवमा और सिंतिसमा हो।

विषय-कवाजा का त्यागकर विश्वीत्त्रयः, विरावक्षाय और विवित्तमता हो जिसते पूरी आस्था के लाव आत्य-ताधान को है और अपने मे छूपी हुई ईश्वरीय स्रोवत का उद्घाटन कर विनिश्वर सुख को प्राप्त क्या है, वह ईश्वर अव संसार में ब्यवरित नहीं हो सकता है। दुष्य में से बृत को निकालने के बाद युत कभी दुष्य के क्या में लौट सकता है क्या ?

ईश्वर को समारी सानने रूप दूषरा विकल्प भी उपपुत्त नहीं है, क्योंकि स्वार है, संदार में यह वन्धन है जो सब बस्ताने का मुन्त है। मरीर है तो संदार है, संदार में दु:ब के सिवा बोर बया है? अब: ईश्वरता किसी भी दु:ब-रूप बन्धन को स्वीकार-सहन नहीं कर सकता है। वैसे ईश्वरत्व की उपप्रविध संदारका में सम्बन नहीं। ही, संदारी ईस्वर बन सकता है, साधना के बन्त पर, साधारिक बन्दाने के तोकफर। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि विवालों, विकियाओं के बल पर, विवासरा और रेखों के झारा थी जनोहर नगरिकों की जब रपना की जायें, है, तब सावरीरी ईम्बर के झारा थीं प्रतिक्र की रचना में नया बाश है? नगोंकि देवादिकों से निर्मात नगरिक तात्कालिक होते हैं, न कि जैकालिक। वह भी सीमित होते हैं, कि न ही विकल्पायक। जीर यहाँ परोपकार का प्रयोजन नहीं अपितृ विवय-सुख के प्रति मन को तुस्टि है। सरी बात तो यह है कि विवान विक्रियारों भी पर्य-कन प्रणादिस के जनकर हो फतती हैं, करवान तही।

जैनदर्शन सम्मत सकन परमात्म भी, जो कम-पर्वेतों के शेता, विश्व-तत्वों के बाता और मोक-मार्ग के नेता के रूप में स्वीकृत है, सबरीरी है। वह और प्रमापेदेश देशन संसारी जीवों का उपकार करते हैं वैसे ही हिंदबर सुन्दि-रखना करके हमको, सबको उपकृत करते हैं, ऐसा कहना भी पुनित-पुस्त नहीं है। बन्नोंकि प्रधम तो जैन-दर्शन ने सकत परमात्मा को भववान के रूप में औपसारिक स्थीकार किया है। यवार्ष में नन्हे न्सातक-मुनि की संज्ञा दी है और ऐसे ही बीतराग, प्रधावात-मुनि नित्यार्थ, प्रमीपेदेश हैते हैं।

जिन-मासन के प्रसोपदेश को आधार बनाकर अपने मत की पुष्टि के लिए रंगवर को विजन-कार्म के रूप में स्वीकारता ही ईक्बर को पक्षपात की मृति, रागी-देषी विद्ध करना है। क्यों कि उनके कार्य कार्य-कृत संसारी जीन, कुछ निर्मृत-कृत पुणी, कुछ तीन-दीन-द्यनीय-यराधीन, कुछ स्वतन्त-स्वाधीन-समृद्ध, कुछ नर कुछ वान-राम-द्यनीय, कुछ छती-कपटी-झूर्त हुय-जूग, कुछ मुक्ती पुष्पामा, कुछ सुकर-मुन्दर कुछ कुकर-विद्युर आदि-आदि हुय-जूग, कुछ मुक्ती पुष्पामा, कुछ सुकर-मुन्दर कुछ कुकर-विद्युर आदि-आदि हुय-जूग, कुछ मुक्ती पुष्पामा, कुछ सुकर-मुन्दर कुछ कुकर-विद्युर आदि-आदि सुवया ने स्वता करा है? इन सबको समान स्यों न बनाते वह ईक्बर ? असवा सपने समान भगवान बनाते सबको ? वीनद्याल स्वा-निर्माण का व्यक्तिरत ऐसा नहीं हो सकता। इस महान दोष से ईक्बर को बचाने हेतु, यदि कही, कि अपने-अपने किये हुए पृष्पापुष्प के अनुसार हो, अता-ती-जीवों को सुव्य-दुख भोगने के लिए सर्व-नर्सन्ति कियों के अस्त है। यह कहान भी अनुपित है क्योंकि जब इन जीवों की सरी विविध्वाय-विषमताये मुक्ता में अनुपित है क्योंकि अस इन जीवों की सरी विविध्वाय-विषमताये मुक्ता में क्योंक प्रक इन जीवों की सरी विविध्वाय-विषमताये मुक्ता है। कार क्योंने के कारण सरी सा स्वा प्रेस स्वा प्रयोजन रहा? पुलित के कारण नहीं; श्रोत के कारण सीता का यस फ्ला है।

इस सन्दर्भ में एक बात और कहनी है कि "कुछ दर्भन, जैन-दर्भन को नास्तिक मानते हैं, और प्रचार करते हैं कि जो ईम्बर को नहीं मानते हैं, वे नास्तिक होते हैं।" यह मान्यता उनकी दर्भन-विषयक अल्पन्नता को हो मूचित करती हा जात रहे, कि अमण-सम्हति के सपोषक जैन-दर्भन ने बढ़ी आस्था के साथ ईम्बर को परम अद्धेव-पुत्रच के रूप में स्वीकारा है, सुष्टि-कर्ता के रूप में नहीं। हसीलिए जैन-दर्गन, नास्तिक दर्शनो को सही दिशाबीब देनेवाला एक आदर्श बास्तिक दर्शन है। व्यापं के ईस्वर को सुरि-कर्ता के रूप में स्वीकारणा ही, उसे नकारणा है, और वही नास्तिकता के हिम्स्य है। वह शाव तेजोबिन्दु उपनिषद की निम्न कारिका से सबी-मौति स्पष्ट क्षेता है—

"रक्षको बिष्णुरित्यादि ब्रह्मा सुष्टेस्तु कारणम्।"\*
"सहारे रुद्र इत्येव सर्वं मिथ्येति निश्चिन्।"\*\*

बह्मा को सृष्टि का कर्ता, विक्यु को सृष्टि का संरक्षक और महेश को सृष्टि का विनाशक मानना मिष्या है, इस मान्यता को छोड़ना ही बास्तिकता है। अस्तु। ऐसे ही कुछ मुल-मृत् सिद्धान्तों के उदघाटन हेतु इस कृति का स्वयन हुआ

है और यह वह सुजन है जिसका सास्विक सान्निष्य पाकर रागातिरेक स भर-पूर श्रुंगार-रस के जीवन में भी वैराग्य का उभार आता है, जिसमें लौकिक अलंकार अलौकिक असकारों से असकृत हुए हैं; असंकार अब अलंका अनुभव कर रहा है, जिसमे शब्द को अर्थ मिला है और अर्थ को परमार्थ; जिसमे नृतन-मोध-प्रणाली को आलोचन के मिख, लोचन दिये हैं: जिसने सजन के पूर्व ही हिन्दी जगत् को अपनी आभा से प्रभावित-भावित किया है, प्रत्यूष मे प्राची की गोद में छुपे भानू-सम; जिसके अवलोकन से काव्य-कला-कृशल-कवि तक स्वयं को अध्यात्मक-काव्य-सुजन से सुदूर पार्थेग; जिसकी उपास्य-देवता शुद्ध-चेतना है । जिसके प्रति प्रसम पंक्ति से पुरुष को प्रेरणा मिलती है-सुसुप्त चैतन्य-शक्ति की जागत करने की; जिसने वर्ण-जाति-कल आदि व्यवस्था-विधान को नकारा नही है परन्तु जन्म के बाद आचरण के अनुरूप, उनमे उच्च-तीचता रूप परिवर्तन को ब्बीकारा है। इमीलिए 'संकर-दोष से बचने के साध-साथ वर्ण-लाभ को मानव जीवन का औदायं व साफल्य माना है।" जिसने शब-सारिवक भावो से सम्बन्धित जीवन को धर्म कहा है. जिसका प्रयोजन सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रविष्ट हुई करीतियों को निर्मल करना और युग को शभ-सस्कारों से सस्कारित कर भोग से बोग की आरे मोड देकर वीतराग श्रमण-संस्कृति को जीवित रखना है : और जिसका नामकरण हुआ है मुक-माटी।

'सिंद्रिया जी (जबतपुर) वे द्वितीय वाचना का काल वा स्जन का अय हुआ और नयनांक्रिराथ— नयनांक्रिर में पूर्व पहुंजा सम्वसरण मन्दिर बना जब गजरब हुआ।

--- गुरुवरणारविन्द-चञ्चरीक

<sup>\*</sup> तेजोबिन्दूपनिषद् ४/४१ \*\* वही ४/४२

# खण्ड : एक

# संकर नहीं, वर्ण-लाभ



## मुकमाटी

सीमातीत शून्य में नीलिमा विछाई, और :::इधर :::नीचे निरी नीरवता छाई,

> निशाका अवसान हो रहाहै उषाकी अर्वशान हो रही है

भानुकी निद्राट्टतो गई है परन्तु अभी वह लेटा है मौकी मार्दव-गोद में, मुखपर अंचल लेकर करवटेले रहाहै।

> प्राची के अवरों पर मन्द मधुरिम मुस्कान है सर पर पत्ला नहीं है और सिद्धी धूल उड़ती-सी रंगीन-राग की आभा — भाई है, भाई…!

```
२ / मुक्माटी
लज्जा के घूँघट में
ड्बती-सी कुमूदिनी
प्रभाकर के कर-छुवन से
बचना चाहती है वह,
अपनी पराग को -
सराग-मुद्रा को--
पाँखरियों की ओट देती है।
                   लो ! ••• इधर •• !
                   अध-खली कमलिनी
                   इबते चाँद की
                   चाँदनी को भी नही देखती
                   आधिंखोल कर।
                   ईर्घ्या पर विजय प्राप्त करना
                   सब के वश की बात नही,
```

और ... वह भी ... स्त्री-पर्याय में — अनहोनी-सो ... घटना !

तरला तारायें अब
छाया की भाँति
अपने पतिदेव
चन्द्रमा के पीछे-पीछे हो
छुपी जा रही
कहीं----पुदूर---दियन्त मे---दिवाकर एन्हें
देख न ले, इस संका से।

अवला बालायें सब

सुगन्ध पवन बहरहाहै; बहनाही जीवन है

मन्द-मन्द

```
बहता-बहता
कह रहा है :
```

यह सन्धि-काल है ना ! महक उठी सुगन्धि है ओर-ओर तक, चारों शोद ।

लो ।

मेरे लिए इससे बढ़ कर श्रेयसी कौन-सी हो सकती है सन्धि वह !

न निशाकर है, न निशा
न दिवाकर है, न दिवा
अभी दिशायें भी अन्या हैं;
पर को नासा तक
इस गोपनीय वार्ता की गन्ध
''जा नहीं सकती !
ऐसी स्थिति में
उनके मन में
कैसे जाग सकती है
'"दूरिम-सन्धि वह !

और "इधर' सामने
सिना"
जो सम्पट मरक ग्ही है
अपार सागर की और
सुन नहीं सकती, इस वार्ता को
कारण !
पय पर चलता है
सप्य-पिषक वह
महकर नहीं देखता

तन से भी. मन से भी।

```
४ / मुक्तमाटी
```

और, संकोच-शीला लाजवती लावण्यवती— सरिता-तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख!

"स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से,

•••**अधम** पाषियों से

पद-दलिता हूँ माँ !

सुख-मुक्ता हूँ दु ख-युक्ता हूँ तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ!

इसकी पीड़ा अब्यक्ता है व्यक्त किसके सम्मुख करूँ!

> कम-हीना हूँ पराकम से रीता

पराक्रम से रीता विपरीता है इसकी भाग्य रेखा।

यातनायें पीड़ायें ये ! कितनी तरह की वेदनायें कितनी और ... आगे

कब तक ...पता नहीं

इनका छोर है या नहीं ! इवास-स्वास पर

> नासिका बन्द कर आर्त-घुली घूँट बस पीती ही आ रही हैं

पाताहाआ रहाहू और

इस घटना से कहीं

दूसरे दु:खित न हों मुख पर धूँघट साती हूँ घुटन खुपाती-खुपाती .. घूँट

पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती हो आ रही हूँ।

इस पर्याय की इति कब होगी? इस काया की च्युति कब होगी? बता दो, मांै : इसे!

> इसका जीवन यह उन्नत होगा, या नहीं अनिगत गुण पाकर अवनत होगा, या नहीं कुछ उपाय करों माँ ! खुद अपाय हरों माँ !

और सुनो, विलम्ब मत करो पद दो, पथ दो पाथेय भी दो माँ!''

> फिर, कुछ क्षणा के लिए मौन छा जाता है— दोनों अनिभेष एक दूसरे को ताकती हैं धरा की दृष्टि माटी मे माटी की दृष्टि धरा मे

#### ६ / मुक्ताटी

बहुत दूर…भीतर… जा…जा—समाती है

अब, धीरे-धीरे मौन का भग होता है मौ की ओर से!

> जिस की शांखें जोर सरल— और तरल हो आ रही है, जिनमें हृदयबती चेतना का दर्शन हो रहा है,

जिसके सल-छलों से सून्य विशास भाल पर गुरु-गम्भीरता का उत्कर्षण हो रहा है,

> जिसके दोनों गालो पर गुलाव की आभा ले हवं के संवर्धन से दृग-बिन्दुओं का अविरल वर्षण हो रहा है,

विरह-रिक्तता, अभाव— अलगाव-भाव का भी शनैः शनैः अपकर्षण हो रहा है,

> नियोग कहो या प्रयोग सहज-रूप से अनायास

अनन्य बात्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है।

अरेर वह श्रृति-धारिणी घरती कुछ कहने को आकर्षित होती है, सम्मुख माटी का आकर्षण जो रहा है!

> लो ! भीगे भावों से सम्बोधन की श्रुष्ठआत :

"सत्ता शादवत होती है, बेटा । प्रति-सत्ता में होती हैं अनिपन सम्भावनायें उत्थान-पतन की, ससखस के दाने-सा वहुत छोटा होना है वह का बीज वह !

समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो समयोचित खाद, हवा, जल उसे मिलें अंकृरित हो, कुछ हो दिनों में विमास काय धारण कर बट के रूप से अवतार केता है, यही इसकी महत्ता है।

सत्ता शास्वत होती है सत्ता भास्वत होती है बेटा !

> रहस्य में पड़ी इस गन्ध का अनुपान करना होगा

आस्या की नासा से सर्वप्रथम समझी बात…!

और यह भी देख !

जार यह ना दख :

कितना खुला विषय है कि
उजली-उजली जल की धारा
बालों से झरती है
धरा-मूल में आ घूमिल हो
दल-दल में बदल जाती है।

वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती कटुता में ढलती है;

सागर में जा गिस्ती लवणाकर कहलाती है वहीं धारा, बेटा !

> विषधर मुख में जा विष-हाला में उसती है:

सागरीय शुक्तिका में गिरती, यदि स्वानि का काल हो, मुक्तिका बन कर क्षिलमिलाती बेटा, वही जलीय सत्ता...!

जैसी संगति मिनती है वंसी मित होती है मित जैसी, अधिम गति मिनती जाती… मिनती जाती… और यही हुवा है चुनों-चुनों से प्रवों-जबों से ! इसलिए, जीवन का आस्या से वास्ता होने पर रास्ता स्वय मास्ता होकर सम्बोधित करता साधक को साथी वन साथ देता है। आस्या के तारों पर ही साधना की अंगुलियाँ चलती हैं साधक की, साथंक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरता है! समझी वात, बेटा?

जीर
तूने जो
अपने आपना
पितत जाना है
लघु-तम माना है
यह अपूर्व घटना
इसलिए है कि
तूने
निश्चत-रूप से
प्रभु को,
गुर-तम को
पहचाना है!
तेरी हुर-दृष्टि में
पानन-पूत का बिम्ब
विमित हुआ जबस्य!

٠ć.

असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है, बेटा ! पतन पाताल का अनुभव ही उत्थान-ऊँचाई की आरती उतारना है!

किन्तुबेटा!

इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय की आत्मसात् करना हो उसे अनुभूत करना हो

साधना के साँचे में स्वयं को ढालना होगा सहवं !

> पर्वत की तलहरी से भी हम देवते हैं कि उत्तंग किखर का दर्शन होता है, परन्तु करणों का प्रयोग किये विना किखर का स्पर्शन

सम्भव नहीं है ! हां ! हां !! यह बात सही है कि, आम्था के बिना पस्ता नहीं मूल के बिना चूल नहीं, परन्तु मूल में कभी फूल बिंका है ? फलीं को हत नहह दोलांभित होता है

वल पर ही आबिर !

हाँ ! हाँ !! · · · इसे खेल नहीं समझना यह सुदीघं-कालान परिश्रम का फल हैं, बेटा !

> मले हो वह बात्या हो स्थायी हो दुवा, दुवतरा भी तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र मे स्खलन की सम्भावना पूरी बनी रहती है, बेटा! स्वस्य-प्रीढ पुरुष भी क्यों न हो काई-सने पाखाण पर पद फिसलता ही है!

इतना ही नहीं,
निरस्तर अभ्यास के बाद भी
स्थलन सम्भव है:
प्रतिदिन—वरको से
रोटी बनाता-खाता आया हो वह
तथापि
पाक-शास्त्री की पहली रोटी
करड़ी क्यों बनती, बेटा!
इसीलिए सुनी!
आयास से डरना नहीं
आतस्य करका नहीं!

कभी कभी साधना के समय ऐसी भी बाटियाँ आ सकती है कि थोडो-सी प्रतिकृलता मे जिसकी समता वह आकाश को चुमती थी उसे भो विषमता की नागिन संघ सकती है ... और, वह राही गुम-राह हो सकता है; उसके मुखासे फिर गम-आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया वह फरें क्यों न कर जायेगी ? कोध की बढिया वह गुरंक्यों न कर जायेगी ? साधना-स्वलित जीवन मे अनयं के सिवा और क्या घटेगा?

इसलिए प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी, बेटा । अतिवार की घारणा तोड़नी होगी, बेटा ! अन्यया, कालान्तर में निश्चित ये दोनों आस्या की आराधना में विराधना ही सिद्ध होंगी ! एक बात और कहनी है किसी कार्यं को सम्पन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषायं नहीं है, कारण कि वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है, और इससे गति में सिष्मिलता आती है। इसी भौति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्रकारान्तर से देव को आहुत करना है, और इससे मति में किस्तिता आती है।

कभी-कभी

> और, सुनो ! मीठे दही से ही नही, खटटे से भी

समुचित मन्यन हो नवनोत का लाभ अवस्य होता है।

इसमे यही फलित हवा संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियमरूप से हबं मय होता है, धन्य ! इसीलिए तो बार-बार स्मृति दिलाती हैं कि टालने में नहीं सती-सन्तों की आजा पालने में ही 'पूत का लक्षण पालने में' यह सूक्ति चरितार्थं होती है, बेटा !" और, कछ क्षणों तक

मौन छा जाता है। □

> अब ! मीन का भग होता है माटी की बोर से— भीगे भावों की अभिन्यंजना : 'इस सम्बोधन से यह जीवन बोधित हो, अभिभूत हुआ, मी ! कुछ हुलका-सा लगा

कुछ झलका-सा अनुभूत हुआ, माँ !

बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अक्ट्रा-सा कुछ भीतरी जगत को छुता-सा लगा अपूर्व अभुतपूर्व यह मामिक कबत है, मां!

प्रकृति और पुरुष के
सम्मिलन से
विकृति और कलुष के
संकृतन से
भीतर ही भीतर
सूक्म-तम
तीसरी बस्तु की
जो रचना होती है,
दूरवर्षक यन्त्र से
वृष्ट नहीं होती वह,
समीचीन दूर-दूष्ट म
उतर कर आती है

कर्मों का संदलेषण होना, आत्मा से फिर उनका स्व-पर कारणवश विस्लेषण होना, वे दोनों कार्य आत्मा की ही

## १६ / मुक्तमाटी

ममता-समता-परिणति पर आधारित हैं। सो तुमने सुनाया सुन लिया इसने यह धार्मिक-मधन है, माँ!

ह धार्मिक-मथन हैं, माँ ! चेतन की इस सजन-शीलता का

> भान किसे हैं ? चेतन की इस द्रवण-शीलता का

ज्ञान किसे है? टसकी चर्चाभी कौन करता है रुचिसे?

कौन सुनता है मित से ? और इसकी अर्चा के लिए

किसके पास समय है ? आस्या से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है, माँ ।"

"वाह ! धन्यवाद बेटा !

मेरे आशय, मेरे भाव भीतर ... तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिन्ता नहीं! और

कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्र-पात करना है तुम्हे !

प्रभात में कुम्भकार आवेगा पतित से पावन बनने. समर्पण-भाव-समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें,

अपनी यात्राका सूत्र-पात करना है तुम्हें!

उसी के तत्त्वावधान में तुम्हारा अधिम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें परिश्रम वह करेगा; उसके उपाश्रम में

उसकी सेवा-शिल्प-कला पर अविचल-चितवन---दिब्ट-पात करना है तुम्हें,

अपनी यात्रा का सूत्र-पात करना है तुम्हें !

अपने-अपने कारणों से ससुप्त-शक्तियाँ— लहरो-सी व्यक्तियाँ, दिन-रात, वस ज्ञात करना है तुम्हे,

अपनी यात्राका सूत्र-पात करना है तुम्हें।"

> चिन्तन-चर्चा से दिन का समय किसी भौति कट गया परन्तु !

## १८ / मुक्तवादी

रा श्री ... लम्बी होती जा रही है। घरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छुती तक नहीं।

करवटें बदल रही
प्रभात की प्रतीक्षा में।
प्रभात की प्रतीक्षा में।
साटी को रा-त्रि भी
प्रभात-सी लगती है:
दुःख की बेदना में
जब न्यूनता त्राती है
दुःख भी सुख-सा लगता है।
और यह
भावना का फल है—
उपयोग की बात∵!

आखिर, वह घड़ी आही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी अतिमेच "अपलक "! और माटी ने अवसर का स्वागत किया, तुरन्त बोल पड़ी कि

> ''प्रभात कई देखे किन्त्

आज-जैदा प्रभात विगत में नहीं मिला जोर प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हलकी लाल स्याही से कुछ लिखता-सा है, कि यह अत्मिम रान है और यह आदिम प्रभात; यह आदिम पात है और

और, हवांतिरेक से
उपहार के रूप में
कोमल कंपतों की
हतकी आभा-यूली
हरिताम की साढ़ी
देता है रात की।
इसे पहन कर
जाती हुई वह
प्रमान की सम्मानित करती है
मन्द मुक्कान के साथ '!
भाई को बहन-सी।

इधर…सरिता में लहरों का बहावा है, चौदी की आभा को

## २० / मुक्साही

बीतती, उपहास करती-सी अनगिन फूर्नों की अनगिन मालायें तैरती - तैरती घट तक ''आ समर्पित हो रही है

माटी के चरणों में, चरिता से प्रेषित वे। हमी एक दर्लभ

सरित यह भी एक दुलंभ दर्शनीय दृश्य है कि सरिता-तट में फेन का बहाना है दिश अनकता है मंगल-जिनका हैस मुख कलसी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता-तट बह... और है

और देखों ना !
तृण-विन्दुओं के मिष
उत्लासकती सरिता-सी
प्रतिका की उमकन है,
और उसके
अंग - अंग
एक अपूर्व पुलकन ले
दूब रहे हैं

आज ! ओस के कणों में उल्लास - उमंग हास - दमंग होस नजर आ रहा है।

जोश के क्षणों में प्रकाश - असंग विकास अभंग नोष नजर आ रहा है।

आज ! रोष के मनों मे उदास - अनग ने नाश का रंग बेडोश नजर आ रहा है।

> वोष के कर्णों में त्रास तड़पन - तंग हास का प्रसंग और गुर्णों का कोष नजर आ रहा है !

आ जि ¹

यात्रा का सूत्रपात है ना आज ...! पय के अब पर पहला पद पड़ता, है इस पिषक का और

```
२२ / मूकनाडी
```

पय की इति पर स्पन्दन-सा कुछ घटता है हलचल मचती है वहाँ!

> पषिक की अहिंसक पगतली से सप्रेषण - प्रवाहित होता है विद्युत्तस युगपत् और वह स्वयं सफलता-श्री

> > पथ की इति पर उठ खड़ी है सादर सविनय— पथिक की प्रतीक्षा मे

पधिक की प्रतीक्षा में जो निराशता का पान कर सोती हुई समय काट रही थो युगों युगों से।

विचारों के ऐक्य से आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, बरना

विकार आता है!

विना विखराव

उपयोग की बारा का

दुक-तटों से संबत,

सरकन-भीता सरिता-सी

लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेवण का सही स्वरूप है हीं! हों!! इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूलकर भी अधिकार का भाव आना सप्रेषण का दुरुपयोग है, वह फलीभूत भी नहीं होता! और,

सहकार का भाव आना सद्देवोग है, सार्थक है।

> सप्रेषण वह खाद है जिससे, कि सद्भावों की पौध पुष्ट-सम्पुष्ट होती है उल्लास-पाती है; सप्रेषण वह स्वाद है; जिससे कि तस्वों का योध सुष्ट-सन्सुष्ट होता है प्रकान पाता है।

हाँ! हां!!
इसे भी स्वीकारना होगा कि
प्राथमिक दशा में
संप्रेषण का साधन
कुछ भार-सा लगता है
निस्सार-सा लगता है
और
कुछ मन मे

तनाव का बेदन भी होता है

# २४ / मुक्समादी

परन्तु, बाद की स्थिति इससे विपरीत है।

कशल लेखक को भी, जो नई निबवाली लेखनी ले लिखता है

लेखन के आदि में खरदरापन ही

अनुभूत होता है परन्त, लिखते-लिखते

निब की घिसाई होती जाती लेखन मे पूर्वकी अपेक्षा

सकाई आती जाती

फिर तो "लेखनी

विचारों की अनुचरा होती . ···होती विचारों की सहचरी होती है;

अन्त-अन्त में '''तो जल में तैरती-सी

संवेदन करती है लेखनी। इसे यूँ कहें हम यह सहज-रीत ही है

п

यहली! क्या ? मंगल घटना का सकेत ! अचेत से सचेत हो बेत से बेत, बेतसे बेत वेग-समेत वेद-समेत विस्फारित दृग-बाला एक मृग छलाँग भरता पद को लींच जाता है सुदूर 'जा अन्तर्धांन 'खो जाता है।

''बायें हिरण दायें जाय---लंका जीत राम घर आय" इस सुक्ति की स्मृति ताजी हो आई और दूरः 'सुदूरः ' माटी ने देखा-घाटी में दिखे कौन वह ? परिचित है या अपरिचित ! अपनी ओर ही बढते बढते आ रहे वह श्रमिक-चरण… और फूली नही समाती, भोली माटी यह षाटी की ओर हो अपलक ताक रही है

```
२६ / मुक्तमारी
भोर में ही
उसका मानस
विभोर हो आया, और
                   अब तो वे चरण
                  निकट-सन्निकट ही वा गये !
                  फैनाव घट रहा है
                  धीरे-धारे दुख्य
                  सिमट-सिमट कर
                  घना होता आ रहा है
                  और
                  आकाशीय विशाल दृश्य भी
                  इसीलिए
                  शून्य होता जा रहा है
                  समीपस्य इष्ट पर
                  दृष्टि टिकने से
                  अन्य सब लुप्त ही होते हैं।
लो! धन्य!
पूराका पुरा
एक चेहरा,
जो भरा है
```

अनन्य भावों से. अदम्य बावो से सामने आ उभरा है !

> बाल नहीं है वृद्ध है, विशाल है भाग्य का भण्डार ! सुनो ! जिसमें

निसका भाल वह

तनाव का भार-विकार कभी भी आध्य नहीं पाता !

अविकल्पी है वह दृढ-सकल्पी मानव अर्थहोन जल्पन अरयल्प भी जिसे रुचता नहीं कभी!

> वह एक कुशल शिल्पी है! उसका शिल्प कण-कण के रूप में विखरी माटी को नाना रूप प्रदान करता है।

सरकार उससे कर नहीं मौगती क्योंकि इस जिल्प के कारण चोरी के दोष से वह सदा मुक्त रहता है।

> अर्थ का अपन्यय तो बहुत दूर अर्थ का व्यय भी यह शिल्प करता नहीं, बिना अर्थ शिल्पी को यह अर्थवान् बना देता है, गुग के आदि से आज तक इसने अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया

बिना दाग है यह शिल्प और कुशल है यह शिल्पी।

युग के आदि मे
इसका नामकरण हुआ है
कुम्पकार !
'कुं यानी धरती
और
'मं यानी भाग्य—
यहाँ पर जो
भाग्यवान भाग्य-विधाता हो
कुम्पकार कहलाता है।
यमार्च में
प्रांत-दार्थ वह
स्वयं-कार होकर भी
यह उपचार हुआ है—
शिल्पी का नाम

\_

क्म्भकार हुआ है।

हाँ! अब शिल्पी ने कार्य की शुरूआत में ऑकार को नमन किया और उसने पहुले से ही अहंकार का बमन किया दै

कतृंत्व-बुद्धिसे मुखगयाहै वह और कर्तेष्य-बृद्धि से जुड़ गया है वह। हाँ ! हाँ !! यह मुड़न-जुड़न की किया, है आये ! कार्य की निष्पत्ति तक अनिवायें होती हैं…!

> अरे! अरे! यह क्या! कौन-सा कर्तव्य है ? किससे निर्दिष्ट है ? किस मन्तव्य से किया जा रहा है ? सामने ही सामने माटी के माचे पर मार पड़ रही है क्र र - कठोर कुदाली से खोदी जा रही है माटी। माटी की मुद्रुता में खोई जा रही है कुदाली ! क्या माटी की दया ने कदाली की अदया बुलाई है? क्या अदया और दया के बीच घनिष्ट मित्रता है ? यदि नहीं है ... तो माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई ? और

२० / मुक्तादी
माटी के मुख पर
कृधन की साज क्यों नहीं छाई?
क्या यह
राजसत्ता का राज तो नहीं है?
लगता है, कि
कृछ अपवाद छोडकर
बाहरी क्रिया से
भीतरी जिया से
सही-सही साक्षारकार
क्या नहीं जा सकता।
और

> इधर… भोली माटी कुछ ना बोली और बोरी में भरी जा रही है… बोरी के दोनों छोर वन्द हैं बोरी-बीच मुख है

सावरणा - साभरणा लज्जा का अनुभव करती, नवविवाहिता तनूदरा पूँघट में से झाँकती-सी''' बार-बार दस, बोरी में से झाँक रही है माटी भोली! मतियों को भी प्यारी है यही प्राचीना परिपाटी। इसके सामने बन्धन-विरहित-शीला नृतन-नदीना इस युग की जीवन-लीला कीमत कम पाती है।

तभी तो ....
सवेदनशील जिल्ली ने
माटी से पूछा है
कि
"तामसिकता से ... दूर
सादिक गालों पर तेरे
घाव-ते लगते हैं,
छन्दों लगते हैं,
सन्देह-सा हो रहा है
यद कोई न वाधा न न हो ... तो ...

कुछ क्षणों के लिए माटी के सामने अतोत लीट आता है और उत्तर के रूप मे और कुछ नहीं केवल को काम में

#### ३२ / जूकमाटी

उस दीवं श्वास ने ही सिल्पी के सन्देह को विदेह बना दिया और विश्वास को श्वास लेने हेतु एक देह मिली।

फिर भी, सही-सही अवधान नही हुआ सही समाधान नही हुआ।

जिज्ञासा जीवित रहीँ शिल्पी की। इसको देखकर ही

ः माटी अध्यक्त भावों को व्यक्त करती है णब्दों का आलस्यन ले · ''अमीरों की नहीं

''अमीरों की नही गरीबो की बात है;

कोठी की नहीं कुटिया की वात है

जो वर्षा-काल में घोडी-सी वर्षा में टप-टप करती है और उस टपकाव से

उस टपकाव स धरती मे छद पड़ते हैं, फिर…तो… इस जीवन-भर

रोना ही रोना हुआ है दोन-होन इन आँखो से धाराप्रवाह…

धाराप्रवाह... **अभ्र**-धारा बह इन वाबों पर पड़ी है ऐसी दवा में गानों का सिंछ्य होना स्वाधाविक ही है और प्यार बीर पीड़ा के पानों में अन्तर भी तो होता है, रित बीर विदर्श के भाव गक से होते हैं क्या ?"

माटी का इतिहास माटी के मुख से मुन शिल्पी सहज कह उठा कि

> वास्तविक जीवन यही है सात्विक जीवन यही है धन्य !

और. यह भी एक अकाट्य नियम है कि

अति के बिना इति से साक्षात्कार सम्बद्ध नहीं और इति के बिना अथ का दर्शन असम्भव! अथ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है और पीड़ा की इति ही पीड़ा की इति ही पीड़ा की इति ही

## ३४ / जूकमाटी

माटी को सांत्वना देते हुए अभय की भुद्रा में कुछक पल बोत गये शिल्पी के और उसका अपना साधी-सहयोगी अदैतिक पदहां, तनिक-सा यह भी तन का बेतन लेता है

सब बन्धनों से मुक्त घाटी में विचर रहा या जो। कोई भी बन्धन जिसे रुचते नही

जिस स्वत नहा मात्र वैंधाहुआ है वह स्वामीकी आज्ञा से। अपदामाटीको

स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर ।

बीज पथ में दृष्टि पड़ती है माटी की गदहे की पीठ पर। खुरदरी बीरी की रगड़ से पीठ छिल रही है उसको

माटी के भीतर जा

और भीतर उतरती-सी पीर मिल रही है।

माटी की पतली सत्ता

अनुक्षण अनुकम्पासे सभीत हो हिल रही है। बाहर-भीतर

मीत बनकर प्रीत खिल रही है;

प्रात । खल रहा ह; केवल क्षेत्रीय ही नही

भावों की निकटता भी

अत्यन्त अनिवार्यहै इस प्रतीति के लिए।

यहाँ पर अचेत नही

चेतना की सचेत--रीन मिल रही है।

भावी को निकटता

तन की दूरी को पूरी मिटाती-सी।

> और, बोरी में से माटी

क्षण-क्षण

छन-छन कर

छिलन के छेदों में जा मुद्रतम मरहम

बनी जा रही है, करुणा रस मे

सनी जा रही है।

इतना ही नहीं,

## ३६ / बूकवाटी

उस स्थान में बोरी की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डबी जा रही है।

पर इस पर भी माटी के मुखापर

उदासी की सत्ता की परी है

परत्र प्रवास करने को मना कर रही है ।

माटी की इस स्थिति का कारण यह है कि इस स्थितन में

> इस जलन में निमित्त कारण 'मैं ही हूँ' यूँ बानकर पहचाताप की आग में झुलसती-सी माटी। और

जार उसे देखकर वही पसी पड़ी-पड़ी

भीतरी अनुकम्पा को चैन कहाँ ? सहा नहीं गया उससे रहा नहीं गया उससे

रहा नहीं गया **उससे** बौर वह रोती-बिलस्तनी

दृग-विन्दुओं के बिष स्वेद कर्णों के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती-सी अनुकम्पा।

इस विषय में किसी मौति हो नहीं सकता समय, कि विषयी सदा विषय-कवाओं को ही बनाता अपना विषय । और हृदय-वती औंखों में दिवस हो या तमस् चेतना का जीवन ही सलक आता है, भन्ने ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित ।

और दयाकाहोनाही जीव-विज्ञानका सम्यक् परिचय है।

परन्तु पर पर दया करना बहिद्दंष्टि-साः मोह्-मूक्ता-साः स्व-परिचय से बंचित-साः अध्यास से दूरः अध्यास से दूरः प्रायः लगता है

> ऐसी एकान्त धारणासे अध्यारमकी विराधनाहोती है।

```
३८ / मूकमाटी
 क्योंकि, सुनो !
 स्व के साथ पर का
 और
पर के साथ स्व का
ज्ञान होता ही है,
गौण-मुख्यता भले ही हो।
चन्द्र-मण्डल को देखते हैं
नभ-मण्डल भी दीखता है।
पर की दया करने से
स्व की याद आती है
और
स्व की याद ही
स्व-दया है
विलोग-रूप से भी
यही अर्थ निकलता है
याः द दः याः ।
                  साय ही साथ.
                  यह भी बात ज्ञात रहे
                  वासना का विलास
                  दया का विकास
                 एक जीवन को बूरी तरह
                 जलाती है
                 भयकर है, अगार है !
                 एक जीवन को पूरी तरह
```

कि

मोह है,

मोक्ष है-

जिलाती है · व्यक्तर है, ऋगार है। हौ ! हो !! अधूरी दया-करणा मोह का अंश नहीं है अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है ।

वासना की जीवन-परिधि अचेतन है: ''तन है दया-करणा निरवधि है करणा का केन्द्र वह सवेदन-धर्मा चेतन हैं पीयथ का केतन है।

> करणा की कणिका से अविरल झरती है समता की सौरभ-सुगन्ध, ऐसी स्थिति में कौन कहता है

क करुणा का वासना से सम्बन्ध है!

वह अन्ध ही होगा विषयों का दास, इन्द्रियों का चाकर, और मन का गुलाम मदान्ध होगा कहीं!

> माना, प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है परन्तु

पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है। और अपने प्रति करण ही होता है परन्तू पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है. तभी '''तो अन्धा नही वह गदहा मदान्ध भी नही, उसका भीतरी भाग भीगा हुआ है समुचा। बाहर बाता है सहज भावना भाता हुआ

भगवान् से प्रार्थना करता है कि मेरा नाम सार्थंक हो प्रभी।

यानी गद का अथं है रोग हाका अयं है हारक मैं सबके रोगों का हन्ता बन्

···• <del>व</del>स, और कुछ वांछा नहीं

गद-हा ''गदहा'''!

अनहोनी-सी कुछ अनुभूत होती माटी को

और यह क्या ?

विस्मय का पाद नहीं रहा,

बतिबय का सार यही रहा कि भावना के फूल खिल गये खिले फूल सब फल गये; माटी के गाल बाव-हीन हो छद-मून्य हो "खुल गये! आर्थिक बना नाम गवन्ता' गवहा'' धन्य !

दोनों की अनुकम्पा सहजा हैं सहजा बहनें-सी...

लगती हैं थे,! अनुजा :: अग्रजा-सी नही

'परस्परोपबहो जीवानाम्'
यह सूत्र-सूक्ति
चरितार्यं होती है इन दोनों में !
सब कुछ जीवन्त है यहाँ
जीवन ! चिरंजीवन !! संजीवन !!!

इस पर भी अपनी लघुताकी अभिक्यक्ति करती हुई माटीकी अनुकम्पा

कि
सपदा हो या अपदा
चेतन को अपना वाहन बना—
यात्रा करना
अधूरी अनुकम्पा की
दस्त चेत्र चेत्र

और माटी स्वास का समन कर अपने भार को लघु करती-सी... उपाध्यम की ओर निहारती है प्रतीक्षा की मुद्रा में। रजत-पालकी में विराजती पर, ऊबी-सी... लज्जा-संकोचनती-सी राजा की राजी यात्रा के समय रजवास की ओर निहारती-सी!

यहाँ पर मिलता है पूरा ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर। और माटो को प्राप्त हुआ है प्रथम अवसर!

यह
उपायम का परिसर है

गहीं पर, कसकर
परिश्रम किया जाता है

निक्त बासर !

यहाँ पर
योग-साला है

प्रयोग-शाला भी जोरदार !

जहाँ पर
विकाण-प्रिक्त है

विकाण-प्रिक्त है

जिसका भीतरी जीवन पर पड़ता है सीधा असर!

'निर्माण' होता है इतिहास साक्षी है इस बात का। अधोमुखी जीवन कव्वमुखी हो उन्नत बनता है, हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देनेवाला बनता है। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं, यहाँ पर। इतिहास-सम्बन्धिनी सदियों से उलझी समस्यायें सहज मुलझनी जाती हैं क्षण-भर की इस संगति से। और. अयाचित होकर भी सरल-सरस संस्कृति के संस्कारार्थी वे परामर्श पा जाते हैं, यहाँ पर।

> असि और मिष को भी कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं निस्वार्थी भी वे आर्थपा जाते हैं, यहाँ पर।

यहाँ पर जीवन का 'निर्वाह' नही

```
४४ / जूकबाटी
लो, अब उपाश्रम में
उतारी गई बाटी कि
उरन्त
बारीक तार वाली
चालनी लाई गई
और
माटी छानी जा रही है।
स्वर्ध जिल्पी
चालनी का चालक है।
बह
अपनी दयावती जांको से
नोचे उतारी
```

''ऋजुताकी यह परमदशाई और दश्त करता है
धाव-सहित हो।
धुम्म हाथों से
धुम्म हाथों से
धुम्म हाथों का
परस करता है
पाव-सहित हो।
और
तन से मन से
हरव करता है
धाव-रहित हो।
अग्रासक फिर
वना-दिता हो।
उसमें मुख है, कि

मृदुताकी यह चरम यशाहै ...धन्य !"

माटी का संशोधन हुआ, माटी को सम्बोधन हुआ, परन्तु, निष्कासित कंकरों में समुचित-सा अनुभूत संकोधन हुआ। तबापि सयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं ···वे कंकर, कि "हमारा वियोगीकरण माँ माटी से किस कारण हो रहा है ? अकारण ही! क्या कोई कारण है ?" इस पर तुरन मद शब्दों में शिल्पी कहता है-

"मृहु माटी से लघु जाति से मेरा यह मिल्प निखरता है और खर-काठी से गुरु जाति से वह अविलम्ब विखरता है।

दूसरी बात यह है

## ४६ / मूकमाटी

संकर-दोष का बारण करना था मुझे सो कंकर-कोष का बारण किया।" यह बात सुनकर कंकर कुछ और गरम हो बाते हैं कंकरों के अधरों में बिशोध स्पन्टन है

वचनों में पूर्वकी अपेक्षा उष्णताका अधिक अभिव्यंजन है। "गातको हो याजातकी,

एक ही बात है— हममें और माटी में समता-सद्गता है विसद्गता तो दिखती नही ! तुम्हें दिखती है स्या शिल्दो जी ! तुम्हारी आंखों की

शस्य-चिकित्सा हुई है क्या ? और

भार रही वर्ण को बात ! वर्णों से वर्णन क्या करें ? वह भी समान है हम दोनों में जो सामने है कृष्ण जो का कृष्ण वर्ण है कृष्ण जो का कृष्ण वर्ण है सुनते हो ?
कर्ण तो ठीक हैं तुम्हारे !
फिर कर्ण-संकर की
कर्ण कीन करे ?
सम-वर्ण शंकर की
करें हम अर्चा मीन !"
ककर मीन हो जाते हैं।

इस पर भी शिल्पी का भाव ताव नहीं पकडता जरा-सा भी। घरा-सा ही सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है उससे

कि

द्रस्त प्रसन से वर्ण का जात्तय न रग से है न हो अग से वरन् चाल-बग्धा, ढंग से है। यानी ! जिसे अपनाया है उसे जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुण-धर्म— अपने गुण-धर्म— पर्वित्त करना होगा

वरना वर्ण-सकर-दोष को वरना होगा ! यह त्रनिवार्यं होगा । इस कथन से वर्ण-लाभ का निषेध हआ हो ऐसी बात नही है. नोर की जाति न्यारी है क्षीर की जाति न्यारी, दोनों के परस-रस-रग भी परस्पर निरे-निरे है और यह सर्व-विदित है. फिर भी यथा-विधि, यथा-निधि क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाना है। और सूनो । केवल वर्ण-रंग की अपेक्षा गाय का क्षीर भी धवल है आ कका स्त्रीर भी धवल है दोनों ऊपर से विमल हैं परन्तु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है--सीर फट जाता है पीर बन जाता है वह!

नीर का क्षीय बनना ही वर्ण-काभ है, बरदान है। और कीर का फट जाना ही वर्ण-सकर है अभिज्ञाप है इससे यही फलित हुआ, असं विस्तरेण !

"अरे कंकरो!
माटी से मिलन तो हुआ
पर
माटी में भिले नहीं तुम!
माटी से छुवन तो हुआ
पर
माटी में भूले नहीं तुम!
इतना ही नहीं,
जलती चक्को में डालकर
पुन्हें पीसने पर भी
अपने गुण-धर्म
भूलते नहीं तुम!
मले ही
माटी सनते तुम!

जल के सिंचन से भीगते भी हो

```
४० / मूकनाडी
परन्तु, भूलकर भी
फूलते नहीं तुम !
माटी सम
```

तुम में अपाती नमी नहीं क्यायह तुम्हारी है कमी नहीं?

हा : तुम में कहाँ है वह जल-धारण करने की क्षमना? जलाशय में रहकर भी

युगों-युगो तक नहीं बन सकते जनाशय तुम!

मैं तुम्हे हृदय-शून्य तो नही कहुँगा

परन्तु पाषाण-हृदय अवश्य है तुम्हारा, दूसरों का दु:ख-ददं

देखकर भी नहीं आसकताकभी

जिसे पसीना है ऐसा तुम्हारा

··सोना ! फिर भी

ऋषि - सन्तों का

सदुपदेश - सदादेश हमें यही मिला कि पापी से नहीं

पापी से नहीं पाप से,

पंकज से नहीं

```
पंकसे
घणा करो।
अधि आर्थे ।
नर से
नारायण बनो
समयोचित कर कार्य।"
                   युं शिल्पी से
                   कड़वी बुँट-सी पीकर
                   दीनता भरी बांखों से
                   कंकर निहारते हैं
                   मादी की ओर अब।
                   और, माटी
                   स्वाधीनता-वृली आँखों से
                   ककरों की ओर मुड़ी, देखती है
माटी की शालीनता
क्छ देशना देती-सी …!
"महासत्ता-माँ की गवेषणा
समीचीना एषणा
और
संकीण-सत्ता की विरेचना
अवश्य करनी है तुम्हें !
अर्थं यह हुआ-
लघुता का त्यजन ही
गुरुता का यजन ही
```

शुभ का सृजन है। अपार सागर का पार पा जाती है नाव हो उसमें छेद का अभाव भर!

### ५२ / बुक्काटी

फिर भी कभी-कभी वह नाव घबराती है और वह घबराहट न जल से है न ही जल के गहराव से, परन्त जल की तरल सत्ता के भाव से है जो जल की गद्रराई को छोडकर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ-साःः। अध-हवा हिम का खण्ड है मान का मापदण्ड। वह सरलता का अवरोधक है

गरलता का उद्वोधक हैं दतना ही नहीं, तरालता का अति बोधक है और सधनता का परिपोधक ! न ही पैरना जानता है और न हो पैरना चाहता है बेद की बात है, कि

पर.

खेद की बात है, कि तरण और तारक को डुवोना चाहता है वह। जल पर रहना चाहता है

जब में मिलकर नहीं, जगको जल के तल तक भेज कर उस पर ऊपर रहना चाहता है जल में मिल कर नहीं ...! हे मानी, प्राणी ! पानी को तो वेख. और बंब तो पानी-पानी हो जा…! हे प्रमाण प्रभो ! मान का अवमान कब हो ?" देशना की धारा अभी ट्टी नहीं व्यंजना की ओर गति है उसकी, कि वीज का वपन किया है जल का वर्षण हुआ है बीज अंक्रित हए हैं और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो लहलहाती-बालवाली "अबला-सी "! पर, हिम ही नहीं हिमानी - लहर भी कछ ही पसों ै उस पकी कश्चन को

और, माटी की

क्योंकि अब अभिधा से हटकर

# ५४ / मुक्तमाडी

जलाती है ज्वलन-सी। जल जीवन देता है हिम जीवन लेता हैं, स्वभाव और विभाव मे यही बन्तर है, यही सन्तों का कहना है जो जग-जीवन-वेत्ता हैं। इसमे यही फलित होता है भने ही श्रीतशीला हो

हिम की बाहरी त्वचा परन्तु, भीतर से हिम में भीतलता नही रही अब ! तसमे ज्वलनशीलता उदित हुई है अवस्य ! अस्यचा.

जिसे प्यास लगी हो जिसका कष्ठ सुख रहा हो, और जिसकी आँखे जल रही हों वह जस्दी-से-जस्दी उन पीड़ाओं की मुक्ति के लिए जल के बदले हिम की डली खालेता है परन्तु, उलटी कसकर प्यास बढ़ती है क्यों ? नाक से नाकी निकलती है क्यों ? यही तो विभाव की सफलता है, और स्वभाव-भाव की विकलता !

इतना होने पर भी सागरीय जल-सत्ता माँ - महासत्ता हिमखण्ड को डुबोती नही इसमे क्या राज है ?

माँ की समता है वह
सन्तान के प्रति
वश-अश के प्रति
ऐसा कदम नहीं उठा सकती
""कभी भूलकर भी,
सब कुछ कप्ट-भार
अपने ऊपर ही उठा लेती है
और

लगता है,

भीतर-ही-भीतर बच्ची बिठा लेती है।

कि

"माना ।
पृथक्-बाद का आविर्माव होना
मान का ही फलदान है
साथ ही साथ
यह बात भी नकारी नहीं जा सकती

मान का अत्यन्त बौना होना मान का बवसान-सा लगता है किन्तु, भावी बहुमान हेतु

```
१६ / युकनाटी
```

वह मान का बोना यानी बबन भी हो सकता है !"

यें बीच में ही कंकरों की ओर से व्यंग्यात्मक तरंग आई

संग की संगति से अछती माटी के अंग को ही नही, सीधो जाकर

अतरंग को भी इस्ती है वह कंकरो की तरंग ! कि

तूरन्त ही, "नही "नहीं ! बृष्टता हुई,

भूल क्षम्य हो माँ ! यह त्रसग आपके विषय में घटित नही होता !" और…

और

ककरों का दल रो पडा। फिर, प्रायंना के रूप मे---

"ओ मानातीत मादंव-मति. माटी माँ ! एक मन्त्र दो इसे

जिससे कि यह हीरा बने और खरा दने कचन-सा !"

कंकरों की प्रार्थना सनकर माटी की कुरकान मुखरित हुई: "संवय की राह चलो

राहृ बनना ही तो हीरा बनना है, स्वय राही बच्च ही विकोम-च्य से कह रहा है— रा' ही'''ही' 'रा और इतना कठोर बनना होगा

तन और मन को तप की आग में तपा-तपा कर जला-जलाकर राख करना होगा यतना घोर करना होगा तभी कहीं चेतन-आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोमरूप से कह रहा है-राख बने बिना खरा-दर्शन कहाँ ? रा ख ...ख ... रा .. आशीष के हाय उठाती-सी माटी की मुद्रा उदार समुद्रा।

बाज माटी का बस फुलाना है पात्र से, परन्तु अनुपात जल मिलाकर

क्रमणः

उसे घुलाना है। बाज माटी को

बस फुलाना है,

कम-कम कर बीते क्षणों को पुराने-पनों को

पुराने-पनों को वस, भुलाना है,

आज माटी को वस, फुलाना है ! और उसके कण-कण में

क्षण-क्षण में नव-नूतनपन बस, बुलाना है

आज माटी को

वस, फुलाना है। इसी कार्य हेतु

प्रागण में कृष है कृष पर खडा है कृम्भकार कर में थी बालटी— भेंबर कडी-दार, उसे मीचे रखना है और

उलझी रस्सी को सुलझा रहा है। झट-सी बह सुलझतो भी पर,

पर, सुलझाते - सुलझाते रस्सी के बीवोंबीच एक गाँठ आ पड़ी… कसी गाँठ है वह।

> खोमना अनिवायं है उसका और आयाम प्रारम्भ हुआ जिल्ली का। हाय के दोनों अंगूठों में दोनों तर्जनियों में पूरी जिल्ला करका है इसह करता है वह, दसास करता है बाहर का बाहर, भीतर का भीतर ।

लो ! कुम्भक प्राणायाम अपने आप घटित हुआ। होठों को चबाती-सी मद्रा. दोनों बाहओं में नसों का जाल वह तनाव पकड़ रहा है, त्वचा में उभार-सा आया है पर, गाँठ खुल नही रही है। अंगुठों का बल घट गया है, दोनों तर्जनी लगभग भून्य होने को हैं, और नाखन खूनदार हो उठे हैं पर गाँठ खल नहीं रही है !

## ६० / मुझ्मारी

इसो बीच
"तेवक को सेवा देकर
उपकृत करो, स्वामिन्!"
पूँ दौतों का दल
विद्यासिक के कह उठा
और
"यह समयोचित है स्वामिन्!
हमने यही नीति सुनी है

बात का प्रभाव जब बल-हीन होता है हाथ का प्रयोग तब

कार्य करता है। बीर

हाय का प्रयोग जब बल-हीन होता है हिषयार का प्रयोग तब आर्य करता है। इसलिए

नि:शंक होकर दे दो रस्सी इसे स्वामिन्!"

और रस्सी प्रेषित होती दन्त पक्ति-तक कि

> तुरन्त शूल का दाँत सब दाँतों से कह उठा कि

"हे आत ! इस गाँठ में सन्धि-स्थान की गवेषणा तुम नहीं कर सकते !"

और,
वाहिनी और का
निवक्षता कुरता है
वारों और से सवाँगीण
और अधिकम्ब
जस सिंह्य की गहराई में
स्वयं को अवनाहित करता है,
वाहिनी ओर के
उपरिल शुल का सहयोग ने ।
दोनों यूलों के चूल
परस्यर मिल जाते है
और
उनके सबल मुल

फिर भी ! इस पर भी !!
गठि का खुलना तो दूर,
वह हिलती तक नहीं
प्रत्युत,
सूलों के मूल ही
समभग हिलने को है
और
पूलों की चूलकाएँ
टटने — भंग होने को हैं।

लो ! मादैव मसूड़े तो इस संघर्ष में फिल-खुल गये हैं

परस्पर बल पाते हैं

```
६२ / सूकमाटी
उनमें से मांस
बाहर झाँकने
```

बाहर झौंकने की हैं। घटती इस घटना को देखकर रमना भी उमेजिन हो बोल उठी कि

उत्तेजित हो बोल उठी कि "आगे रन्सी ! मेरी और तेरो नामराज्ञि एक ही है परन्तु

प्राज तू रस-मी नही, निरो नीरस लग रही है सीधी - सादी थी अब तक

साधा - सादा थी अब तक दादो, दोदो-सी मानी जानी ची उदारा अनुदरा-मी,

उदारा अनूदरा-मी, अब सरला नहीं रही तू ! घनो गठीली बनी है और घनी हठीली वनो है।

धनी हटोली हुट छोड कर गाँठ को ठीली छोड ! अन्यथा परचात्ताप हाब लगेगा नुझे चन्द पनों में जब

विभाजित होगा दो भागो में...!"

और इस निन्छ कार्य के प्रति स्त्री…स्त्री… थुः थुः कह विकारती-सी रसना गाँठ के सन्धि-स्थान पर लार छोडती है। परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से ! और, कुछ ही पलों में गाँठ भीगी. नरमाई आई उसमें हीली पड़ी वह । फिर क्या पूछो ! दाँतो से गरमाई आई सफलता को देखकर ! उपरले और निचले सामने के सभी दाँत तुरन्त गाँठ खोल देते हैं।

अब रस्सी पूछती है रसना से जिज्ञासा का भाव ले— कि "आपके स्वामी को क्या वाघा ची इस गाँठ से ?" सो रसना रहस्य खोलती है : "सुन री रस्सी ! ६४ / मृकमाटी

मेरे स्वामी संयमी हैं हिंसा से भयभीत,

और

अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है

संयम के बिना आदमी नहीं

यानी आदमी वही है

जो यद्या-योग्य सही आ ''दमी है

हमारी उपाम्य-देवना

अहिंसा है और

जहाँ गाँठ-ग्रन्थि है वहाँ निश्चित ही

हिंसा छलनी है। अर्थं यह हुआ कि

ग्रन्थि हिसा की सम्पादिका है

और निर्ग्रन्य-दशा में ही

अहिंमा पनती है . पल-पल पनपती,

·· बल पाती है।

हम निग्रंन्थ-पन्थ के पथिक हैं

इसी पन्य को हमारे यहाँ चर्चा - अर्चा - प्रशसा

सदा चलती रहती है।

यहो जीवन इसी भौति

यहीं से बटित विजय हुआ धन्य ः!

अब ! प्रासंगिक कार्य जाने बढ़ता है, अग, अंग संस्कारित वे सो… संयम की शिक्षा का संस्कार प्राप्त था जिन्हें वे दोनों हाब शिल्मी के संयत हो उठे तुरन्त ! तभी वह शिल्पी रस्सी से बाँध, बालटी को धीमी गति से नीचे उतारता है कूप में जिससे कि मलली आदिक नाना जलचर जीवों का बात टल सके और अपने आत्म-तत्त्व को यहाँ और वहाँ अस्त और तस कमं. कमं-फल सो ... ना छल सके !

```
७० / मुकसाटी
लो ! हाथों-हाथ
सँकल्प फलीभूत होता-सा
स्वप्न को साकार देखने की
आस-धरी
मछली की शान्त आखें
ऊपर देखती हैं।
उतरता हुआ यान-सा दिखा.
लिखा हुआ था उस पर
"धम्मो दया विस्द्धी"
तथा
"धम्मं सरण गच्छामि"
ज्यों-ज्यो कप मे
उतरती गई वालटी
त्यों-त्यो नीचे.
नीर की गहराई मे
झट-पट चले जाते
प्राण-ग्क्षण हेत्
मण्डुक बादिक अनगिन
जलीय-जन्तु ।
                   किन्तु,
```

बासी बासटी देख कर

भण्डूक आदिक अन्तिन जलीय-जन्तु । किन्तु, हलन-चलन-किया मुक्त हो जनियस-अपलक निहारती हैं उतरती बालटी को रसनाधीना रसलोलुग सारी मछलियाँ वे । भीजन इससे कुछ तो मिलेगा इस आहा से !

उसे नतन जाल-बन्धन समझ सब मछलियाँ भागती भीति से। मात्रं संकल्पिता वह मछली खड़ी है वहीं साथ एक ही सखी है उसकी और उस सखी को कुछ कहती है वह: "चल रीचल ! इसी की शरण लें हम। 'धम्मो दया विसुद्धो' यही एक मात्र है अशरणो की शरण ! महा-आयतन है यह यही हमारा जनन है वरना. निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कवलित होगे हम !

> क्या पता नहीं तुझको ! छोटी को बड़ी मछलो साबुत निगलती हैं यहाँ और

सहधर्भी सजाति मे ही वैर वैमनस्क भाव परस्पर देखे जाते हैं! स्वान स्वान को देख कर ही नाखुनों से घरती को खोदता हुआ गुर्साता है बुरी तरह।" ७२ / मुक्तमाटी

अब इस पर उसकी सखी बोलती है— कथंजित् बात सब है तुम्हारी,

परन्तु हमारे भक्षण से अपनी ही जाति यदि

पुष्ट-सन्तुष्ट होती है तो वह इष्ट है क्योंकि

अन्त समय में अपनी ही जाति काम जाती है

अपना हा जाति काम अ शेष सब दर्शक रहते हैं

दार्शनिक बन कर !

विजातिका क्या विश्वास ? आज स्वास-व्वास पर

विश्वास का व्वास घुटता-सा

देखा जा रहा है ... प्रत्यक्ष ! और सुनो ! बाहरी सिखावट-सी भीतरी लिखावट

भागरा लिखावट माल मिल जाये,

फिर कहना ही क्या ! यहाँ ''तो

'मुँह में राम

नगन में खुरी' नगुनाई छलती है।

> दया का कथन निराहै और

दया का वतन निरा है

कामे-आमे भी चलता रहे बस ! और कोई बाँछा नहीं। और तुमने कठिन-कठोर गाँठ पाल रक्की भी उसे खोले दिना भरी बालटी को कूप से ऊपर निकालते समय जब वह गाँठ गिरीं पर आ गिरेगी, नियम कप से बालटी का सन्तुलन विगड जायेगा।

रस्ती गिरीं में फैसेगी।
परिणाम-स्वरूप
बालटी का वहुत कुछ जल
उछलकर पुन:
कूप में जा गिरेगा
उस जल में रहते अनेक अलवर जीव
लगी बोट के कारण
जलाल में ही मरेंगे,
इस दोष के स्वामी
मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं ?
इसीलिए गाँठ का खोलना
आवश्यक ही नही
अनिवार्य रहा।
समझी बात!

```
६६ / शुक्रमाठी
ओरी रस्सी !!
बावली कहीं की !
मेरी बाली!
```

इश्वर यह क्या हुआ ? स्निक्ष-स्मित सतिवाली काया की छाया, शिल्पी की सुदूर कृष में स्वच्छ जल में स्वच्छन्द तैरती---मछली पर जा गिरी। मछली की मुध्नी कपर हो उठी, और उसकी मानस-स्थिति भी कर्षमुखी हो आई, परस्तू उपरिल - काया तक

मेरी काया यह कैसे उठ सकेगी? वही चिन्ता है मछली को ! काया जह है ना ! जड़ को सहारा अपेक्षित है, और वह भी जंगम का।

और सुनो ! काया से ही माया पली है माया से भावित-प्रभावित मति मेरी यह ...।

मित सन्मित हो सकती है माया उपेक्षित हो : तो...

> अन्ध-कृप में पड़ी हैं मैं कृरूपता की अनुभूति से कृप-मण्डूक-सी… स्थिति है मेरी। गति, मति और स्थिति सारी विकृत हुई हैं स्वरूप-स्वभाव ज्ञात कैने हो ? ऊपर से प्रेषित हो मुझ तक एक किरण भी तो नहीं आती। और, मछली के मुख से निकल पड़ी दीनता-घली ध्वनि कि इस अन्ध-कप से निकालो इसे कोई उस इंस रूप से

इस रुदन को कोई सुनता भी तो नहीं अरे कान वालो ! ... सब बहरे हो गये है क्या ?

> यह रुदन, अरण्य-रोदन ही रहा ऐसा सोच, पुनः विकल्पो में दुवती है मछली और उस दुवन में

मिलालो इसे कोई

```
६= / बुकबाटी
```

एक किरण मिल जाती उसे कि "सार-होन विकल्पों से जीने की बाशा को विष ही मिल जाता है खाने के लिए' और. चिर-काल से सोती कार्यं करने की सार्थंक क्षमता धैयं-स्रति वह खोलनी है अपनी आँख दढ-संकल्प की गोद में ही।" कृत-संकल्पिता हुई मञ्जनी ऊपर भूपर जाने को। फिर

नव्बर प्राणों की आस भाग चली ईश्वर प्राणों की प्यास जाग चली मस्रजी के घट में। फिर क्या ? जड़-भूत जल का प्यार निराधार कब तक टिकेगा? वह भी पल में हुआ पलायित ब्रु "मन्तर कही। अमय का निलय मिला सभय का विलय हुआ मछली के जीवन में

मोह की मात्रा
'''विफल हो
धर्म की विजय हो
कर्म का विलय हो
जय हो, जय हो
जय-जय हो !"

लो ! समय निकट आ गया है, बालटी वह यान-सम उपर उठने को है और मगल-कामना मुखरित होती—मछली के मुख से : "यही मेरी कामना है कि आगावी छोरहोन काल मे

इस शुभ यात्रा का एक ही प्रयोजन है, साम्य-समता हो नेरा भोजन हो सवोदिता सदोल्लसा भेरी भावना हो, दानव-तन घर मानव-मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो,

> दिवि में, मू में भूगभौं में

बस इस घट मे काम ना रहे!"

### ७८ / मुक्सादी

जिया-धर्मकी दया-धर्मकी प्रभावनाहोःःः!

लवालव जल से भरी हुई बालटी कूप से ऊर्घ्यं-गतिवाली होती है अब पतन-पाताल से उत्यान-उत्ताल की ओर। केवल देख रही है मछली, जल का अभाव नही बल का अभाव नही तथापि तैर नहीं रही मछली। भूल-सी गई है तैरना वह, स्पन्दन-हीन मतिवाली हुई है स्वभाव का दशैन हुआ, कि क्रिया का अभाव हुआ-सा लगता है अब "! अमन्द स्थितवाली होती है वह ! बालटी वह अबाधित

बालटी वह अवाधित कपर आई—भूपर कूप का बन्धन दूर हुआ मछली का; सुनहरी है, सुख-कारी है मूप का बन्दन…! पूर हुआ वह सुख का खूप सी आभा से भावित हो खूप का नन्दन वन । धूस का समूह वह सिद्दर हुआ मुख का मछसी की औद "! दिन कर ने अपनी अगना को दिन-मर के लिए भेजा है उपाध्यम की सेवा में, और वह आध्यम के अंग-अंग को संगत्ति-सर के विष्

यह पारणाम-भाव उपाश्रम की छाँव का है और

# द० / मूकमाटी

मछलो की भूल का भजन…

मजन… चूर हुआ दुःख का।

एक दृश्य दिशत होता है उपाश्रम के प्रांगण में गुरुतम भाजन है, जिसके मख पर

जिसक मुखेपर वस्त्र बँधा है साफ-सुधरा खादी का

दोहरा किया हुआ और उसी ओर बढना है कुम्भकार

व।लटी ले हाथ में। बडी सावधानी से धार बौंध कर

जल छ।नता है वह धीरे-धीरे जल छनता है,

इतने में ही शिल्पी की दृष्टि

थोडी-मी फिसल जाती हं अन्यत्र । उछलने को मचलती-सी

यह मछली वालटी में से उछलती है और

और जा कर गिरती हैं माटो के पावन चरणों में ···! फिर फुट-फुट कर गोती है

ज्यान कर्माताह उसकी आधि संवेदना से भर आती हैं एक में जीवन है

एक में जीवन का अभिनय।

बद तो'''

बस्तों, करवों, वरवों

और कृपाणों पर भी

'दया-धर्म का मूल है'

तिक्वा मिलता है।

किन्तु.

कृपाण कृपालु नही हैं

वे सबये कहते हैं

हम हैं क्राया हम हैं

हम हैं क्राया हम हैं

हम में कुपाण !

कहाँ तक कहें अब ! धर्म का सच्चा भी दण्डा बन जाता है आवसर पाकर । और प्रभू-स्तुति में तत्पर सुरीसी बांबुरी भी बांस बन पीट सकती है प्रभू-पर चलनेवालों को । समय की बांबुरी हैं!"

. भुकर सभी को बात भक्कली पुन: कहती है : "यदि तुझे नहीं आना है, मत आ परस्तु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत गैंवा !" और, सहेली के बिना अकेली ही चल पडती मछली सामयिक सूक्तियाँ छोडती हुई:

प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है, या यो कहे कि अस्तिम समाधान को पाना है।

> गणों के साथ अत्यन्त आवश्यक है दोषों का वोध होना भी. किन्तु दोवों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणो का विनशन है; काँटो से द्वेष रखकर फल की गन्ध-मकरन्द से वचित रहना अज्ञता ही मानी है, ओर काँटो से अपना बनाव कर सुरभि-सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है सोः विरलों मे ही मिलती है!

इम्रर अधर से उतरी बालटी में पानी और पानी में बासटी पर्ण रूप से दोनों .. अवगाहित होते हैं, मछली उसमें प्रवेश पा जाती है "धम्मं सरण पञ्चज्जामि" इस मन्त्र को भावित करती हुई वास्या उसकी और बारवस्त होती जा रही है, आत्मा उसकी और स्वस्य होती जा रही है। इस धति की काष्ठा को देख कर इस मति की निष्ठा को देख कर सारी-की-सारी सळलियाँ विस्मित हो आई और कुछ क्षणों के लिए उनकी भीतियाँ विस्मृत हो आई।

सत्कार्यं करने का एक ने मन किया दृढ़ प्रण किया और श्रेष सबने उसका अनुमोदन किया। ७६ / मूकमाटी

एक भावित हुई शेष प्रभावित हुई एक को दृष्टि मिली दिशा सब पा गई।

ट्याकी शरण सिली

जिया में किरण खिली और सब-की-सब उजली ज्योति से प्रकाशित हुई

बनात स्नपित हुई भीतर से भी, बाहर से भी तरकाल ।

इस अवसर पर

उपस्थित होना है मदित-मुखी वह। तैरती हई मछलिया से उठती हुई तरल-तरगें तरगों से बिरी मछलिया ऐसी लगती हैं कि सब के हाथों मे एक - एक फूल-माला है

पूरा-पूरा परिवार आ

और सत्कार किया जा रहा है महा मछली का,

नारे लग रहे है-"मोक्ष की बात्रा

•••सफल हो

बौर
वेदना से चिर बाती हैं
एक साथ तत्वाती हैं
एक साथ तत्वाती हैं
प्रमुक्ती की प्यासी हैं
प्रमुक्ती दासी-सी
वरीयसी वनी हैं,
जिन जाँखों से
छूट - खूट कर
पाटी के चरणों को घोती हैं वे
उजली-उजली जल्न को बुँदें…।

जिन बूँदों ने क्षीर-सागर की पावनता मूलतः हरी है पीर-सागर की सावणता कुलतः झरी है।

 $\Box$ 

यहाँ पर इस गुग से
यह लेखनी पूछती है
कि
क्या इस नमय मानवता
पूर्णत मरी है?
क्या यहाँ पर दानवता
आ उभरी है?
लग रहा है कि
मानवता से दानवत्ता
कारी जमरी है?

दानवता में दानवत्ता पत्नी ही कब बीवह?

'वसुषेव कुटुम्बकम्' इस व्यक्तित्व का दर्शन— स्वाद - महसूस इन बीचों को सुलक्ष नहीं रहा वव…! यदि वह सुलक्ष ची है तो भारत में नहीं, महा-भारत में देखों!

भारत में दर्शन स्वारय का होता है।

हाँ-हाँ ! इतना अवस्य परिवर्तन हुआ है कि

"वसुधैव कुटुम्बकम्" 'दस्का बाधुनिकीकरण हुआ है बसु यानी धन-द्रस्य धन ही कुटुम्ब बन गया है धन ही कुटुम्ब वन गया है

अब मछली कहती है माटी से— "कुछ तुम भी कहो, माँ! कुछ और खोल दो इसी विषय को, माँ!"

सो मछली की प्रार्थना पर माटी कुछ सार के रूप में कहती है---

"सुनो बेटा ! यही कलियुग की सही पहचान है जिसे
खरा भी अखरा है सदा
और
सत्-युग तू उसे मान
बुरा भी
'बरा'- मा लगा है सदा।

पुनः बीच में ही निवेदन करती है मछली कि विषय गहन होता जा रहा है जरासरल करो ना! सो माँव हती है समझने का प्रयास करो, बेटा ! सत्-युग हो या कलियुग बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह सत् की खोज में लगी दृत्टि ही सत्-यूग है, बेटा ! और असत्-विषयों मे ड्वी मा-पाद-ऋष्ट सत् को असत् माननेवाली दृष्टि स्वय कलियुग है, बेटा !

किल, काल समान है अदय-निलय रहा अति कूर होता है और सत् किलका नता समान है अतिक्य सदय रहा है द४ / मुक्तमाटी मृदु-पूर होता है।

कलि की बाँखों में आन्ति का तमस ही गहराता है सदा और

सत् की वांखों में शान्ति का मानस ही लहराता है सदा।

एक की दृष्टि व्यष्टिकी ओर भाग रही है,

एक की दृष्टि समब्टिकी ओर जाग रही है, एक की सृष्टि

बला-बपला है एक की सृष्टि

कला-अचला है एक का जीवन मृतक-सा लगता है

कान्तिमुक्त शव है, एक काजीवन अमृत-सा लगता है कान्ति युक्त शिव है।

शव में आग लगाना होगा, और शिव में राग जगाना होगा।

समझी बात, बेटा !

"नासमझ थी, समझी बात, माँ! उलझी थी, अब स्लझी, मां ! अब पीने की जल-तत्त्व की अपेक्षा नहीं; अव जोने को वल-सत्त्व की अपेक्षा नहीं टूटा-फुटा फटा हुआ यह जीवन जुड़ जाय बस, किसी तरह णाश्वत-सत् से, …सातत्य चित्त से बेजोड वन जाय, वम ! अब सीने को मुई-मूत्र को अपेक्षानही। जल मे जनम लेकर भी जलती रही यह मछली जल से, जलचर जन्तुओं से जड मे शीतलता कहाँ, भाँ, इन चरणों में जो पाई! मलयाचल का चन्दन और चेतोहारिणी चाँद की चमकती चाँदनी भी वित्त से वली गई उछली-सी कही मेरी स्पर्शापर आज। हर्षा की वर्षा की है तेरो शीतलता ने। मां ! शीत-लता हो तूम ! साक्षात शिवायनी !

चन्द्र पत्नों में

```
= ६ / वक्ताडी
तेरी गोद में ही
इसे
और बोध मिलेगा, मां !
तेरी गोद में ही
फिर बोध चलेगा, मां !
अगणित-गुणों के ओघ का।
और तृनो, मां !
व्याधि से इतनी भीति नहीं इसे
जितनी आधि से हैं
```

इसे समधी - समाधि मिले, बस ! अविधि - प्रमादी नहीं। उपिध यानी उपकरण - उपकारक है ना !

उपाधि यानी परिग्रह-अपकारक है ना !"

जितनी उपाधि से। इसे उपधि की आवश्यकता है उपाधि की नहीं, मांं!

और मछली कहती है, "इसकिए मुझे सल्लेखना दो, माँ ! बोधि के बीज, सो

> उल्लेखना दो, माँ ! मुझे देखने दो… समाधि को बस देख सक् !"

इस पर मुस्कान नेती हुई
माटी कहती है :

"सल्लेखना, यानी काय और कथाय को कुश करना होता है, बेटा ! काया को कुश करने से कथाय का दम पुटता है, ....पुटना हो चाहिए । और. काया को मिटाना नहीं, मिटती-काया में म्लान-मुखी और मुदित-मुखी नहीं होना ही सही सल्लेखना है, अन्यथा जातम का धन लुटता है, बेटा !

जातानुकूलता हो या न हो बातानुकूलता हो या न हो सुख या दुःख के लाभ में भी भला खुगा हुआ रहता है, देखने से दिखता है समता की आंखों से, लाभ सब्द ही स्वयं लाग्म स्प से कह रहा है— लाग्म ग्रम्म "ला

अस्त-अस्त में
यही कहना है बेटा !
कि
अपने जीवन-काल में
छली मछलियों-से
छली नहीं बनना
विषयों की लहतों में
मुल कर भी
मत चली बनना ?

### **८८ / मुक्तवाटी**

बौर सुनो, बेटा मासूम मछली रहना, यही समाधि को जनो है" और माटी सकेत करती है शिल्पो को

> "इस भव्यारमा को कृप में पहुँचा दो सुरक्षा के साथ अविलम्ब ! अन्यथा इस का अवसान होगा, दोष के भागी तुम बनोगे असहनोय दुःख जिसका फलदान होगा!"

जल छन गया है और जतिय जन्तु सेष बचे हैं वत्त्र में उन्हें जीर मछली को बालटों में सुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुँचाता है सिल्पो, पूर्ण सावधान होकर।

> कूप में एक बार और 'दयाविसूदी घम्मो' म्बिन मूंबती है बोद म्बिन में स्वति, प्रतिस्वति म्बिनती हुई दोवारों से टकराती-टकराती ऊपर बा उपालम में लोत ''हुबती ''सी!

खण्ड : दो

शब्द सो बोध नहीं बोध सो शोध नहीं



लो, अब किल्पी कुंकुम-सम मृदु माटी में मात्रानुकुल मिलाता है छना निमंत-बल। नूतन प्राण फूँक रहा है माटी के जीवन में करुणासय कण-कण में.

> अलगाव से लगाव की ओर एकीकरण का आविर्भाव और फल रही है माटी। जनतस्य का स्वभाव था---वह बहाव इस समय अनुभव कर रहा है ठहराव। माटी के प्राणों में जा. पानी ने वहाँ नव-प्राण पाया है. ज्ञानी के पदों में जा अज्ञानी ने जहाँ नव-ज्ञान वाया है। बस्थिर को स्थिरता मिली अचिर को चिरता मिली नव-नतन परिवर्तनः !

#### ६२ / मुक्तमाटी

फिर भी, लोकोपचार वश

उसके अंग पर है ! और वह पर्याप्त है उसे, शीत का विकल्प समाप्त है।

कुछ कहती है माटी किल्पी से
बाहर प्रांगण से ही -"काया तो काया है
जड़ की छाया-माया ?
लगती है जाया-मी ''
सो '
कम से कम एक कम्बल तो ''
काया पर से जो ना !
ताकि ''' ज्युप हो जाती है माटी
तुरना 'फिर
शिक्षी से कुछ सुनती है—
"कम बलवाले ही
कम्बलवाले होते

है—
"कम वनवाले ही कम्बलवाले होते हैं और काम के दास होते हैं। हम बनवाले है राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं कौर राम के पास सोते हैं कम्बल का सम्बल बावस्थक महीं हमें सस्सी सूती-वादर का ही बादर करते हम ! दूसरी बात यह है कि

गरम बरमवाले ही
बीत-बरम से
धय-पाँत होते हैं
जोर
नोत-करम से
विपरीत होते हैं।
मेरी प्रकृति शीत-सोला है
और
ऋतु की प्रकृति भी शोत-सोला है
दोनों में सम्बद्ध है
चल रही अपनी मीत-सोला है।

स्वभाव से ही
प्रेम हैं हमारा
और
स्वभाव में ही
सेम हैं हमारा।
पुरुष प्रकृति से
यदि दूर होगा
निष्कत ही वह
विकृति का पूर होगा
पुरुष का प्रकृति में रमना ही
मोल है, सार है।
और
प्रमान रमना ही
भ्रमना है
मोह है, संसार है…

और सुनो ! श्रमी-सन्तों से एक सूत्र जिला है हमें कि— केवल वह बाहरी उद्यम-हीनता नहीं, वरन् मन के गुलाम मानव की जो कामवृत्ति है तामसता काय-ग्ता है वहीं सहीं मायने में भीतरी कायरता है!

भातरा क सुनो, सही सुनो मनोयोग से! अकाय में रत हो जा! काय और कायरता ये दोनों अल्द-काल को गोद में दिलोन हों आगामी अनन्त काल के लिए!

D

कूल-स्तों-सी पूरी कूली माटी है माटी का यह कूलन ही विकताहट स्तेहिल-मात का ब्रादिस रूप-मूलन है। बौर स्वेपन का, देविल-मात का बामा रूप उन्मूलन है।

यह जो गति आई है माटी में माटी ने जो किया जल-पान का परिणाम है,
परन्तु
जल-घारण की समता
कव उघरेगी इसमें ?
जब माटी में
चिकताहट की प्रगति हो
और
जनत का पान करेगी यह।
माटी की चिकताहट को
अपनी चृतिका तस हो

प्रभात की पावन वेला में माटी के हर्ष का पारनहीं और वही पर पड़ा-पड़ा इस दृश्य का दर्शन करता एक कौटा निशा के जाँबन में से झौकता चकित बोर-सा!

माटी खोदने के अवसर पर कृदाली की मार खा कर जिसका सर अध-फटा है जिसका कर अध-कटा है दुबली पतली-सी''' कमर - किट थी उसकी, वही अब और कटी हैं, जिसर की टॉग टूटी हैं उसर की ही बांख फूटी हैं, और

# १६ / युक्तमाठी

असर पड़ा है मार का लगभग वह भी घटी है। कहाँ तक कहें काँटे की कंटीसी काया दिखती अब अटपटी-सी है। इसमें सन्देह नही है, कि प्राण उसके प्राय: कण्ठ-गत हैं श्वास का विश्वास नहीं अब, फिर भी आसमान का आधार जास है ना !

तन का बल बह कण-सा रहता है और

मन का बलाबह

मन-सा रहता है यह एक अकाट्य नियम है।

> हाँ! यही यहाँ पर घट रहा है कण्टक का तन सो पर्णतः

ज्वर से विराहै फिर भी मिट नहीं रहा वह,

जी रहा है, और उसका मन

मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा है, इस पर

किसका चित्त चितत नहीं होगा ? इस विस्मय का कारण भी सुनो !

मन को छल का सम्बल मिला है---स्बभाव से ही सन चंचल होता है,

तथापि

हस सन का इन्त निरुचल है मन माया की खान है ना ! बदला लेना ठान लिया है बिल्पी से इसने । बिल्मी को शत्य-मीड़ा देकर ही इस मन को चैन मिलेगा बैसे मन बैर-भाव का निधान होता ही है।

मन की छौन में ही
मान पनपता है
मन का माथा नमता नहीं
न-'मन हो, तब कही
नमन हो 'समण' को
इसलिए मन यही कहता है सदा—

वादल-दल पिचल जाये, किसी भौति ! काँटे का बदले का भाव बदल जाये इसी वाशय से माटी कुछ कहती है उससे :

> "बदले का भाव वह दल-दल है कि जिसमें बड़े-बड़े बैल ही क्या, बल-शाली गज-दल तक बुरी तरह फैंस जाते हैं और गल-कपोल तक पूरी तरह धैंस जाते हैं।

### १८ / वृषनादी

बदले का भाव वह अनल है

जा जलाता है तन को भी, चेतन को भी

भव-भव तक ! बदले का भाव वह राहु है

बदल का भाव वह राहु ह जिसके सुदीवं विकसल गाल में छोटा-सा कवल बन बैतनरूप भास्वत भानु भी अपने अस्तित्व को खो देता है

और सुनो !

वाली से बदला लेला
ठान लिया था दशानन ने
फिर क्या मिला फल?
तन का बल मिलत हुआ
मन का बल व्यक्ति हुआ
और
यक्त का बल पतित हुआ
साह का वल पतित हुआ
साह का वल पतित हुआ
साह मां । आहि मां !! त्राहि मां !!!
यों विरुत्ताता हुआ
राज्ञ के ठ्यान में त्राहि सां !!!
यों विरुत्ताता हुआ
राज्ञ की ठ्यान में राप्हा
तथी उपका नाम

"हाँ ! हाँ ! वस ! वस ! अधिक उपदेश से विराम हो, माँ ! मात्र दृष्टि में मत नाम हो, माँ ! युणवत्ता काम को जोर मी कुछ जासाम हो मी. बद ! यहाँ जाकनण हो रहा है वहीं निकट में एक गुलाव का पीघा खड़ा है सुरिभ से महकता। जीर व्यनि गूंजती है सतेज शुल-बतों की और से...

कि

इस बात को हम स्वीकारते हैं

कि
दूसरों की पीडा-सक्य में
हम निमित्त अवस्य हैं
हम निमित्त अवस्य हैं
हसी कारण हम सूल हैं
तवापि
सदा हमें सूल के रूप में हो देखना
वडी मूल है,
कभी कभी गुल भी
अधिक कोमल होते हैं
"फूल से भी

अगर कभी कभी फूल भी अधिक कठोर होते हैं ...शुल से भी ।

मृदु-मांसल गालों से हमें छू लेती है फूलो पुष्पावली वह इस कठित चुमत से उस मृदुता की कलो-कली खिल उठती है

## १०० / वृक्ताही

एक **अपूर्व सुख-सा**न्ति संवेदित हो बेलती है उसमें ।

फिर तुम ही बताओ

हम शूल कहीं रहे? वे फूल कहीं रहे?

फूल कहा रह : उस वासना की ऋौड़ा ने

हम पर जाकमण किया है, हमारी उपासना को

हमारा उपासना का बड़ी पीडा पहुँचाई है फिर भी क्या वह फूल

शूल नहीं है ?

लगता है, कि दृष्टि में कहीं खूल पड़ी है !

हमें अपने शील-स्वभाव से च्युत करने का प्रवास करती हैं

ललित-लतामें वे… इमसे बा लिपटती हैं

खुलकर बार्लिगित होती हैं तथापि

हम भूलों की शील-ऋवि विगलित-विचलित नहीं होती,

नोकदार हमारे मुख पर आकर अपने राग-पराग बाल**दी हैं** तथापि

रागी नहीं बना पाती हमें हम पर

दाग नहीं लगा पातीं वह । बाशातीत इस नासा तक

व्यक्ती सुर्वाम्सम्ब

प्रेषित करती रहतीं पर, पर क्या इस नासा में वह कहाँ जास जगा पातीं !

विस्मित लोचन वाली

ावारत वाचन वाचन सस्तित कार्यनों तक इन लोचनों तक कुछ मादकता, कुछ स्वादकता सरपट सरकाती रहती हैं हाव-माब-मंगों में नाच नाचती रहती हैं हमारे मम्मूख खदा सलील!

प्रायः यही देखा गया है

कि
ललाम जाम वाले
वाम-जाल वाले होते हैं
बाहर से कुछ
विमल-कोमल रोम वाले होते हैं
और
भीतर से कुछ

लोक-स्थाति तो यही है

कि

कामदेव का आयुष्ठ फूल होता है

औद

महादेव का आयुष्ठ सूल।

एक में पराय है

समन राय है

जिस का फल संसार है

```
१०२ / मुक्नादी
```

एक में विराग है अनव त्याग है जिसका फल भव-पार है।

एक औरों का दम नेता है बदले में मद भर देता है, एक औरों में दम भर देता है तत्काल फिट

निमंद कर देता है।

दम सुख है, सुख का स्रोत मद दुःख है, सुख की मौत !

यह कैसी विडम्बना है, कि

सब के मुख से फूलों की ही प्रश्नंसा होती है, और

शूलो की हिंसा! क्यायह

सत्य पर आक्रमण नहीं है !

अभिनिष्क्रमण कर गये

पिक्चमी सम्यता बाकमण की निषेधिका नहीं है

अपितु! आऋमण-शीला गरीयसी है जिसकी औंचों में विनाश की लीला विभीषिका

षूरती रहती है सदा सदोदिता और महामना जिस ओर सब कुछ तब कर, वन गये नम्न, अपने में मम्म बन गये उसी ओर... उन्हीं की बनुकम-निर्देशिका भारतीय संस्कृति है सख-कान्ति की प्रवेशिका है।

सूलों की अर्था होती है, इसलिए
फूलों की वर्या होती है।
फूल अर्थना की सामधी अवस्य हैं
ईस के वरणों में समिति होते वह
परन्तु
फूलों को खूते नहीं भगवान्
सूल-डारी होकर भी।
काम को जलाया है प्रमुने
तभी: तो:::
सरण-हीन हुए फूल
सरण की आस ले
प्रभ-वरणों में अती वह;

और सुनो !
प्रमुका पावन सम्पर्क पा
पूलों से विलोध परिणमन
पूलों में हुआ है
कहाँ से यहाँ तक
और
यहाँ से कहाँ तक ?
कब से अब तक
वीर
वब से कब तक

### १०४ / वृक्तमादी

आदि, आदि... सुस्वाति-सुस्य स्थान एव समय की सुष्वना पूचित होती रहती है सहज ही घूजों में। अन्यथा, दिहा-सुष्क यन्त्रों समय-सुषक यन्त्रों—षहियों में कोटे का बस्तित्व क्यों?

यह बात भी हम नहीं भूलें,

वन-वमण्ड से भरे हुओं की उद्दण्डता दूर करने दण्ड-संहिता की व्यवस्था होती है और शास्ता की शासन-जन्या फलवती नही

अन्यवा,

श्चल-शीला हो.

राजसत्ता वह राजसता की रानी--राजधानी वनेगी!

इसीसिए'' तो''' मिल्पी की ऐसी मति परिणति मे परिवर्तन - गति वांख्रित है सही दिमा की ओर'''! और

बौर सत-विश्वत काँटा वह पुनः कहता है— मिल्पी कम्मे कम इस भूस के लिए सूल से क्षमा-याचना तो करे, माँ !"

अब माटी का सम्बोधन होता है:
"अरे सुनो !
कृष्मकार का स्वभाव-जील
कहाँ जात है तुम्हे ?
जो अपार अपरम्पार
क्षमा-सागर के उस पार को
पा चुका है
क्षमा की मृत्ति
क्षमा का अवतार हे वह ।"

इतने में ही कोपाग्नि पी पचानेवाली अनुकम्मा पीयूषभरी वाणी निकली शिल्पी के मुख से, जिसमें धीर-गम्भीरता का पुट भी है—

खम्मामि, खमतु मे— क्षमा करता हूँ सबको. क्षमा चाहता हूँ सबसे, सबसे मदा-चहुन बस मेत्री रहे मेरी! वेर किससे क्यों कोई भी तो नहीं है स्मार-कर में भेरा वेरी! १०६ / मुख्याटी

विनयोपजीवी उस पुट ने — कोटि-पुटी अभक-सा तन-वितान को पार कर

कटि की सनातन चेतना को प्रभावित किया।

उलुंग उँबाइयों तक उठनेबाला उभ्वेंसुखी भी इँद्यन की विकलता के कारण

उत्तटा उनरता हुआ अति उदासीन अनल सम कोध-भाव का शमन हो रहा है।

क्रोध-भाव का शमन हो रहा है। पल - प्रतिपल पाप-निध का प्रतिनिधि बना

प्रतिक्षोध-भाव का वसन हो रहा है।
पल - प्रतिपल
पुण्य-निधि का प्रतिनिधि बना
बोध-भाव का आंगमन हो रहा है,

जीर अनुभूति का प्रतिनिधि बना शोध-भाव को नमन हो रहा है सहज - अनायास ! यहाँ !!

प्रकृत को ही और स्पष्ट प्रकाशित करती-सी यह लेखनो भी उद्यम-शीला होती है, कि बोध के सिंबन बिना शन्दों के पोसे ये कभी लहलहाते नहीं, यह भी सरय है कि

शब्दों के पौधों पर स्मन्ध मकरन्द-भरे बोध के फूल कभी महकते नहीं, फिर! सवैद्य-स्वाद फलों के दल दोलायित कहाँ और कब होंगे…?"

लो सुनो, मनोयोग से ! लेखनी सुनाती है :

> बोध का फूल जब ढलता-बदलता, जिसमे वह पक्व फल ही तो शोध कहलाता है। बोध में आकुलता पलती है शोध में निराकुलता फलती है, फुल से नहीं, फल से तृष्ति का अनुभव होता है, फुल का रक्षण हो और फल का भक्षण हो; हो ! हो 1! फल में भले ही गन्ध हो पर, रस कहाँ उसमें ! फल तो रस से भरा होता ही है, साथ-साथ सुर्राभ से सुर्राभत भी ...!

क्षत-विक्षत शूल का दिल हिल उठा, उसका काठिन्य गल उठा शिल्पी के इस शिल्पन से अश्रुत-पूर्व जल्पन से।

## १०० / मुक्साटी

पश्चात्ताप के साथ कंटक कहता है कि

"बहित में हित बौर हित में बहित निहित-सा नगा इसे, मूल-गम्य नही हुआ

चूल-रम्य नहीं लगा इसे बड़ी भूल बन पड़ी इससे।

> प्रतिकूल पद बढ़ गये बहुत दूरः पीक्टेः

> अनुकूल पद्य रहणया गन्ध को गन्दाकहा चन्द को अन्धाकहा

पीयूष विष लगा इसे भूल क्षम्य हो स्वामिन् ! इसे एक अच्छा मन्त्र दो, परिणाम स्वरूप आमूल जीवन इसका

प्रशम-पूर्ण शस्य हो फिर, कमशः जीवन में वह भी समय आये — शरणायतों के लिए

अभय-पूर्ण सरण्य हो परम नम्य हो वह भी।"

इस पर शिल्पी कहता है कि : "मन्त्र न ही जच्छा होता है ना ही बरा

ना ही बुरा बच्छा, बुरा तो

वपना मन होता है

स्विर मन ही वह महामन्त्र होता है और अस्विर मन ही पापतन्त्र स्वच्छन्द होता है, एक सुख का सोपान है एक दुख का सोपान है।"

पुन<sup>-</sup> शूल जिज्ञासाब्यक्त करताहै कि

"मोह नया बला है और मोशा क्या कला है ? इन की लक्षणा मिले, ज्याच्या नहीं, लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। जम्मी, गगन चुमती ध्याच्या से मूल का मूल्य कम होता है सही मूल्यांकन गुस होता है।

> मात्रामुक्स भले ही दुग्छ में जल मिला लो दुग्ध का माझूर्य कम होता है जबक्य ! जल का चातुर्य जम जाता है रसना पर!"

कष्टक की जिज्ञासा समाधान पाती है शिक्पी के सम्बोधन सें। "अपने को छोड़कर पर-पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है और सब को छोड़कर अपने बाप में मानित होना ही

# ११० / जूमगारी

मोक्ष का धाम है।" यह सुनकर तुरन्त !

धन्य हो ! धन्य हो ! कह उठा कष्टक पूनः

वाज इसने

सही साहित्य-स्रांव में अपने जाप को पाया है

जिल-मिल जिल-मिल मुक्ता-मोती-सी लगनी हैं आपके मुख से निकलती

ज्ञास्ट-पंक्तियाँ वे लक्षणा का उपयोग-प्रयोग

विलक्षण है यह, बहतों से सुना, पर

बहुत कम स्तने को मिला यह।

और

ब्यंजना भी बाप की निरंजना-सी लगती है विविध व्यंजन विस्मृत होते हैं। यदि सविधा हो.

बडी कृपा होगी.

उदार बन कर

अभिधा की विधा भी सुधाई---स्नाओ "तो "सर्वं स्वामित !

'साहित्य' शब्द पर हो तो फिर कहना ही क्या,

सर्वोत्तम होगा सम-सामयिक !" शिल्पी के शिल्पक-सांचे में

साहित्य शब्द ढलवा-सा !

"हित से वो युक्त-समन्वत होता है वह सहित माना है और सहित का भाव ही साहित्य वाना है, अयं यह हुआ कि जिस के अवसोकन से सुब का समुद्भव-सम्पादन हो सही साहित्य वही है अन्यवा, सुर्प से विरहित पुष्य-सम सुख का राहित्य है वह

इसे, यूँभी कहा जासकता है

णान्ति का स्वास लेता सार्येक जीवन ही अच्टा है जाक्वत साहित्य का। इस साहित्य को आंखें भी पढ सकती है कान भी सुन सकते हैं इस की तेवा हाथ भी कर सकते है यह साहित्य जीवन्त है ना!"

सार-शून्य शब्द-शुव्ह…!

कि

इस बार ''तो ''काँटा कान्ता-समागम से भी कई गुना अधिक आनन्द अनुभव करता है फटा माया होकर भी

### ११२ / गुक्तादी

साहित्य का मन्यन करता मन्मथ-मयक बना वह उसका माथा…! साहित्य-रस में डूबा भोर-विभोर हो एक टींग वाला, पर नर्तन में तत्पर है कौटा!

> मन्द-मन्द हँसता-हँसता उसका हंसा एहसास कराता है ज्ञिल्यी को

कि सदा-सदियों से हुंसा तो जीता है वोषों से रीता हो, परन्नु सब की वह काया पीड़ा पहुँचाती है सब को डसीलिए लगता है, अन्त में इस काया का दाड़-संकार होता हो। हे काया ! जल-जल कर अनित है, कई बार राख, खाक हो कर भी

अभी भी जलाती रहती है आतम को बार-बार जनम ले-ले कर ।

इधर, यह लेखनी भी कह उठी प्रासंगिक साहित्य-विषय पर, कि

> लेखनी के धनी लेखक से और प्रवचन-कला-कृत्तल से भी

कई गुना अधिक साहित्यक रस को आपसाना करता है भदा से अभिभूत श्रोता जो। प्रवचन-प्रवण-कला-हुबल है; हंस-राजहंस सदृब सीर-मीर-विवेक-शील! यह समुचित है कि रसोध्या की रसना रस-धार रसीई का रसाध्यावन कम कर पाती है। क्योंकि, प्रवचन-काल मे प्रवचनकार, लेखन-काल मे प्रवचनकार, लेखन-काल में सबक

उस समय प्रतीति में न रस रहता है न ही नीरसता की बात, केवल कोरा टकराव रहता है लगाव रहित अतीत से, वस !

> बिल्पी का जागमन हो रहा है माटी की बोर! फूली माटी को रौंदना है रौंह-रौंदकर उसे लोंदा बननना है रौंदन किया भी वह

### ११४ / मुखनाटी

ह्वेजियों से सम्भव नहीं
रिनम्बता की वाधिकता
माटी में ती र लाना है ना !
गाँव बनाना है जसे
पगतिवां से ही सम्भव है यह
कारण कि
कर्ताव्य के कोज में
कर प्राय: कायर बनता है
जौर
कर प्राय: कायर बनता है
जौर
कर प्रांचा है कर
वह भी बुल कर !
इतना ही नहीं,
मानवना से भिर काता है

मानवता से गिर जाता है:

इससे विपरीत-सीस है पाँव का परिश्रम का कायल बना यह पूरे का पूरा, परिश्रम कर प्राय: जायल बनता है और

पाँव नता से मिलता है

पावनता से खिलता है। लो ! यकायक यह स्या चटने को…!

> स्वास का सूरण वह बस्ताचल की ओर सरकता-सा शिल्पी का दाहिना पद बेतना से रहित हो रहा है खुन का बहाब था जिसमें

उसमें जब खुन का जमाब हो रहा है। और दूसरापद कुछ पदों को कहता है पद-पद पर प्रार्थना करता है प्रभुसे कि

पदामिलाषी बनकर पर पर पद-पात न करूँ, चत्पात न करूँ, कभी भी किसी जीवन को पद-दलित नहीं करूँ, है प्रभी ! हे प्रभो ! और यह कैसे सम्भव हो सकता है ? शान्ति की सत्ता-सती मा-माटी के माबे वर, वद-निक्षेप…! क्षेम-कुशल-क्षेत्र पर प्रलग की बरसात है यह। प्रेम-बत्सल शैल पर अदय का पविपात है यह। सुख-शान्ति से दूर नहीं करना है इस युग को और दु:ख-क्लान्ति से चूर नहीं करना है। 

माटो में उतावली की सहर दौड़ बाती है स्थिति आवली की भी जहर छोड़ जाती है

११६ / जुक्तवादी यहाँ से अब आगे

क्या बटता है पता नहीं ! उस घटना का घटक बह किस रूप में उभर आयेगा सामने

और उस रूप में आया हुआ उनार वह

कब तक टिकेसा? उसका परिणाम क्रियात्मक होगा ?

यह सब भविष्य की गोद में है परन्तु,

भवन-भूत-भविष्य-वेत्ता भगवद-बोध में बराबर भास्वत है।

माटी की वह मति

मन्दमुखी हो मौन में समाती है, म्लान बना शिल्पी का मन भी

नमन करता है मीन को, पदों को आजा देने में पूर्णतः असमर्थं रहा

और मन के संकेत पाये जिला भना, मुख भी क्या कहे ? इस पर रसना कह उठी कि "अनुचित संकेत की अनुचरी

रसना ही रसातल की राह रही है" यानी ! जो जीव वपनी जीव जीतता है

दृःख रीतता है उसी का

सुख-मय जीवन बीतता है चिरंजीव बनता वही

और उसी की बनती ववनावली स्व-पर-दुःख-निवारिणी संजीवनी बटी…!

> चलना, बनुषित चलना और कुचलना— में तीन बातें हैं। प्रसंग चल रहा है कुचलने का कुचली जायेगी माँ माटी…! फिर भला ब्या कहूँ, बभों कहूँ किस विधि कहूँ चयों को? और, गम्भीर होती है रसना।

पदों को इस काब सावराम लगा न्यायोजित है और पदोचित भी ! बाल-भानुकी मौति विकास-भान को स्वर्णामा को

### ११८ / मूक्साटी

कृत्यत-मंगत होती वेख शिल्पी की दोनों जोखें अपनी अमेरित को बहुत दूर-भीतर घेजती है बोर हार क्य कर लेती हैं। इससे यही फलित हुआ कि इस जवसर पर जीखों का बतुपस्वित रहुता ही होतहार अमर्थ का असमर्थन है। ये जोखें मी बहुत इरर्शातनी हैं; बोडे में यूँ कहूँ विस्तीय तक जंग जंग और उपांग उत्तमांग तक

उसी पथ के पश्चिक बने हैं जिस पथ के पश्चिक पद बने हैं।

माटी और जिल्ली बीनों मिहार रहे है उसे उनके बीच में मौन जो खड़ा है मौत से कीन वो बड़ा है? मौत की मौनना गोण कराता हो और मौन मुनमुनाता है उसे जो सुन, बही मौन से।

वोल की काया वह अवधि से रची है ना ! बोल की माथा वह परिधि से बची है ना ! परन्तु सुनो ! पोल की छाया की अवधि सोगा कहाँ?
वह
सदकी निधियों की निधि है
बोध की जाया-सी
सदियों से शुचि है ना !
माटी की ओर मौन मुक्ता है पहले
मोग समान
मौन गलता-पिचलता है
और
मुक्ता नाला मुख खुलता है उसका ।
मुद्द मोठे मोवक-सम
समतामय शब्द-समृद्द
निकलता है उसके मुख से :

"वो मां माटी! मिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर-सी लग रही है। यह बात निश्चित है कि

को बिसकती-सरकती है
सरिता कहलाती है
सो अम्याई होती है।
और
सागर नही सरकता
सो स्वाई होता है
परन्तु,
सरिता सरकती सागर की ओर हो ना !
अन्यवा,
न सरिता रहे, न सागर!
यह सरकन ही सरिता की समिति है,

यह निरखन ही सरिता की प्रमिति है, वस यही तो बास्या कहलाती है। जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को. और बास्या के बिना बानरण में बानन्य बाता नहीं! फिर, बास्या वेल किया नहीं! फिर, बास्या वाला सिन्यता ही निष्ठा कहलाती है, यह बात भी जात रहें!

निगुढ़ निष्ठा है निकसी
निश्चियण्या की निरी महक-सी
बाहरी-मीतरी बाताबरण को
सुरिभित करती जो
बही निष्ठा की फलबती
प्रतिष्ठा करिलबती
प्रतिष्ठा कि प्रतिष्ठा कहलाती है,
जन-बन भविजन के मन को
सहलाती - सुहाती है।

धोरे-धोरे प्रतिष्ठा का पात्र फेलाव पाता बाता है पराकाष्टा की बोर जब प्रतिष्ठा बहती - बहती स्थिर हो बाती है वहाँ बही तो सभीजाना संस्था कहलाती है। यूँ कम-कम से 'कम' बढ़ाती हुई सही बास्या ही बह निष्ठा-प्रतिष्ठाकों में से होसी हुई सम्बिधानक संस्था की सवा - सवा के लिए '
कय - विकस से मुक्त अध्यय व्यवस्था पाती है, माँ !" और मौन अपने में हुवता है।

"अरे मौन ! सुन से जरा कोरी आस्था की बात मत कर तू आस्था से बात कर से जरा!" यूँ माटी की बास्था ने लसकारा मौन को, जो सम्मुख खड़ा है।

> "मैं पाप से मौन हूँ तू जास्या से मौन, पान के जितिरत— सबसे रिक्त है तू! आंखों की पकड़ में आजा जा सकती है परस्यु जास्या का दर्यन जास्या से ही सम्भव है न अंखों से, न जावा से।

नींच की सृष्टि वह पुष्पापुष्प से रची इस चर्म-दृष्टि में नहीं अपितु आस्थाकी धर्म-दृष्टि में ही उतर कर बासकती है।"

बाहर आई अस्था माटी की वह गहरी मित में जीटती हुई मुड़कर मौन को निहारती-सी बोड़ी लाल भी हो बाई उसकी बौर्खें!

#### १२२' / मुख्यादी

मौन को डराती हुई तरन्त उसकी लाल आँखों पर जिल्पी की नीली आंखें नीलिमा सिडकाती पल-शर!

शिल्पी ने नन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख, दूसरे पक्ष चेतन को

दूसर पक्ष चतन का सचेत किया, यह कह कर

क "तन, मन, वचन ये बार-वार वहुबार मिले है,

और प्राप्त स्थिति पूरी कर तरलदार हो पिघले है,

इन्हें हम गले लगाये परन्तु बेद है, पुरुष के साथ रह कर भी

पुरुष का साथ नहीं देते ये। प्रकृति ने पुरुष को आज तक कछ भी नहीं दिया

मोह-मृदतावश

मुख्य ना नहीं दिया यदि दिया भी हैं तो… रस-भाग नहीं, खोखा दिया है

रस-भाग नहीं, खोखा दिया कोरा धोखा दिया है।

धांबा दिया! शोखा ही सही मूँ बार - बार कह, उसे भी पुरूष ने आंबीं के जल से घो, खा दिया और आज भी

Ü

पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से '''!''

चेतन अब शिल्पी को अपना आश्रय बताता है:

> "वेतन वाले वतन को ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं ? इसीलिए तो… राजा का मरण वह रण में हआ करता है प्रजाकारक्षण करते हए, बौर महाराज का मरण वह वन में हुआ करता है ध्वजाका रक्षण करते हुए जिस ध्वजा की छाँव में सारी धरती जीवित है सानन्द सुखमय स्वास स्वीकारती हुई !"

प्रकृति की आकृति में तुरन्त ही विकृति उदित हो आई सुन कर अपनी कटु त्रालीचना और लोहिता खुषिता हो आई उसकी लोहमयी लोचना !

## १२४ / मुकनादी

प्रसार किरणावली फूटतीं विनसे जिस बालोक से उसका नलाट-तल बालोकित हुवा, जिस पर

कुछ पक्तियाँ लिखित हैं :

"प्रकृति नहीं, पाप-पुंज पुरुष है, प्रकृति की संस्कृति-परम्परा पर से पराभूत नहीं हुई, अपितु अपनेपन में तत्परा है।"

पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश और ! "अपने से विपरीत पनो का पूर पर को कदापि मत पुरुडो

सही - सही परखो उसे, हे पुरुष !

किसी विष्ठ मन में मत पाप रक्को, पर, खो उसे पल-भर परखो पाप को भी फिर जो भी निर्णीत हो,

किर जा भा निणात हा, हो अपना, लो, अपनालो उसे !

फिर सुरमाति-सुरम दोष की पकड़, ज्ञान का पदार्थ की जोर दुजक जाना ही परम बात पीड़ा है, जौर जान में पदार्थों का

झलक आना ही---परमार्च कीका है एक दीनता के भेव में है हार से लिज्जत है, एक स्वाधीनता के देश में है सार से सज्जित है।

> पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकारान्तर से चेतन भी उसकी चपेट में जाया।

गुणी के ऊपर चोट करने पर गुणों पर प्रभाव पड़ता ही है

> "आचात मूल पर हो द्रम सुख जाता है, दो मूल में ससिल तो...

पूरण फूलता है।" सो ! शिल्पी का चेतन सचेत हो

स्व-पर कर्तव्य पर प्रकाश डालता-सा ! पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर

चेतन का करण पर नही, अन्तःकरण—मन पर मन का तन पर नहीं,

करण—गण पर और

करण गण का पर पर नहीं, तन पर

नियन्त्रण शासन हो सदा। किन्तु तन शासित ही हो

किसी का भी वह शासक-नियन्ता न हो, भोग्य होने से ! १२६ / मुक्कारी

और सर्वे-सर्वा शासक हो पुरुष गुणों का समूह गुणी, संवेदक भोक्ता टोने से !

> बेतन की कियावती शक्ति जो बिना बेतन वाली है सिक्य होती है बेतन की इस स्थिति को अनुभति प्रेषित करती शिल्पों के अक्षरों पर स्मित उपर आती है।

उथोगका अन्तरगही रगीन बंग वो योगों में रंग लाता है जिल्पी के अंग-अग वालक से वालित यन्त्र-सम संचालित होते हैं और सर्व-प्रथम शिल्पी का दाहिना चरण मंगलाचरण करता है शनैः सनैः ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है। चन्द्रमा की चाँदनी को तरसती चत्री चकवो सम, मिल्पन-चरण का स्वागत करती माटी अपना माथा ऊपर उठाती हई।

> उपरिल नीचे की बोर निचली उसर की बोर

**झट-पट सट-पट** उनटी-पनटी जाती माटी !

जिल्ली के पदों ने अनुभव किया असम्भव को सम्भव किया—सम लगा, लगा यह मुदुता का परस पार पर परख रहा है परम-पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे है

यहाँ पर
मस्मान मार्देव का मान
मरमिटा-सा लगा।
आस-मंजुल-मंजरी
कोमनतम कोंपनों की मन्गता
भूल चुकी अपनी अस्मिता यहाँ पर,
अपने उपहास को सहन नहीं करती
लज्जा के भूषट में छुपी जा रही है,
और
क्ष-कृष्ठ कोपनती हो आई है,
अन्यसा
उसकी वाहरी-पतली त्वचा
हलकी रकररिनता लाज नयो है?

माटी की मृदुता, मोम की माँ चुप रह न सकी गुप रहस रह न सका बोल पड़ी वह— "चाहो, सुनो, सुनातो हूँ कुछ सुनने-सुनाने को वातं

```
१२= / मूक्ताकी
उस स्वात का
किस तरह
बतिशय बता यूँ
परिषय-पता यूँ तुन्हें !
```

जिन बालों में अलि-गुण हरिणी कृटिलाई वह मनक बाई है कुछ सना बही है—

जिन आधि में कावस-कासी करणाई वह छलक आई है, कुछ सिखा रही है-चेतन की तुम पहचान करो…! जिन-अधरों में प्रांजस साली अरुणाई वह शलक जाई है, कुछ दिला रही है-समता का नित अनुपान करो, जिन गालों में मांसल वाली तस्माई वह दुलक आई है, कुछ बता रही है-समुचित बस का विलदान करो…!

(1

काया का मत सम्मान करो…! जिन-चरणों में सावद आली चरणाई वह पुतक आई है गुनगुना रही है— पूरा चल कर विश्वाम करो…!

बीर सुनी! और-कार कहाँ उस सत्ता का? तीर-कार कहाँ उस सत्ता का? जो कुछ है प्रस्तुत है जगार राशि की एक किषका बिन्दु की जनाजलि सिन्दु की जनाजलि सिन्दु की उह मी सिन्दु में रह कर ही। पूँ कहती-कहती मुद्दुता की न का चूँचट मुख पर लेती!

'पूराचल कर विश्राम करो!' इस उक्ति ने शिल्पों के चेतन को सचेत किया और मन को मथ डाला पूरी स्फूर्ति आई तन में जो शिमिल-स्लय हो जायाया।

```
१३० / मुक्तनाटी
```

रोंदन-किया और गति पकडती है माटी की गहराई में इबते हैं कित्पी के पद आजानु ! पुरुष की पुष्ट पिडरियों से विषयती और प्रकृति सारी

लिपटती हुई प्रकृति, माटी सुगन्ध की प्यासी बनी चन्दन तरु-लिपटी नागिन-सी…!

लिपटन की इस किया से महासत्ता माटी की बाहुओ से फूट रहा वीर रस

और पूछ रहाहै ज़िल्पी से वह

भयों स्मरण किया गया है इसे क्यों बाहर बुलाया गया है ?

बीरों से स्तुत यह बीर रस प्रस्तुत है,

सदियों से नीर्य प्रदान किया है, युग को इसने !

थुण का इसक : लो ! पी लो प्याला भर-भर कर विजय की कामना वर्ण को नावार्य

विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी ! युग-वीर बनो ! महावीर बनो ! अक्षत-वीर्य बनो तुम !

अब शिल्पी का वीर्य बोलता है '''वीर रस में, कि

"तुम नसे में बोल रहे हो ! इस विषय में हमारा विश्वास वृद्धतर वन चुका है,

कि— `

वीर रस से तीर का मिलना कभी सम्भव नहीं और पीर का मिटना जिकाल असम्भव !

आग का योग पाता है शीतल-जन भी, शनैः शनैः जलता-जलता, उबलता भने ही ।

किन्तु सुनो । धधकती अग्नि को भी नियन्त्रित कर बझासकताहै उसे ।

> परन्तु, वीर-रस के सेवन करने से तूरन्त मानव-खन खब उबलने लगता है काब में आता नही वह दुसरों को शान्त करना तो दूर, ा. शान्त माहौल भी खोलने लगता है ज्वालामुखी-सम । और इसके सेवन से उद्देक-उद्दण्डता का अतिरेक जीवन में उदित होता है. पर पर अधिकार चलाने की भुख इसी का परिणाम है। बब्ल के ठुँठ की भौति मान का मुल कड़ा होता है

और खडा होता है पर को नकारता पर के मूल्य को अपने पदों दबाता है, मान को डक्का लगते ही बीर रस चिल्लाता है, आपा भूलकर जाग बबूला हो पूराण-पुरुषों को परम्परा को ठकराता है।

पुराण-पुरवा
मनुकी नीति मानव को मिली बी
उसका विस्मरण हुआ या मरण?
पहला पद वही हो—
मान का मनन जो

अगला पद सही हो

मान का हनन हो, वह भी आमृल! भूल न हो।"

> वीर रस की अनुपयोगिता और

आर उसके अनादर को देख माटी की महासत्ता के अधरों से फूटते-फिसलते हुए हास्य-रस ने ठहाका मारा

हास्य-रस ने ठहाका मारा

"बीर रस का अपना इतिहास है बीरों को उपका अहसास है उसके उपहास का साहस पत करो सुम ! जो बीर नहीं हैं, अबीर हैं उन पर क्या, उनकी तस्वीर पर भी अबीर क्रिटकाया नहीं जाता ! हीं, यह बात निराली है याते समय अवीं पर सुला कर पने ही क्रिटकाया जाता हो… उनके इतिहास पर न रोना बनता है, न हैंसना !" यूँ कहते-कहते हास्य रस ने एक कहातत कह डाली कहकहाहट के साय— 'बाधा भोजन कीजिए दुगुणा पानी पीव। तिगुणा अम चउगुणी हैंसी वर्ष सवा सौ जीव!?'

> प्रसन्नता जासन्न भव्य की आली है प्रसन्नता एक आश्रय, विव्य डाली है जिस पर गुणों के फूलों-फलों के दल सदा-सदा दोलायित होते हैं।

"ओर हैंसिया ! हैंस-हैंस कर बहुस मत कर हास्य रस को कीमत इतनी मत कर ! तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं है, हैंसी की बात हम स्वीकार नहीं सकते सरस-रथ्य की भौति किसी कीमत पर !" शिल्पी ने मूँ फिर से कहा—

> "बेद-मान के विनास हेतु हास्य का राग बावस्यक भन्ने ही हो किन्तु नेद-भाव के विकास हेतु हास्य का त्याग अनिवायं है हास्य गी कवाय है ना !

हँसन-शील प्रायः उतावला होता है कार्याकार्यं का विवेक

### १३४ / मूकनाटी

गम्भीरता घीरता कहाँ उसमें ? बालक-सम बावला होता है वह

तभी तो…!

स्थित-प्रज्ञ हैंसते कहाँ ? मोह-माया के जाल में आत्म-विज्ञ फँसते कहाँ ?"

अपनी दाल नहीं गलती, लख कर अपनी चाल नहीं चलती, परख कर हास्य ने अपनी करवट बदल ली। और साथी का स्मरण किया, जो

महासत्ता माटी के भीतर, बहुत दूर रहस-रसातल में उबलता

कराल-काला रौद्र रस जग जाता है ज्वलनशील हृदय-शुन्य अदय-मृत्यवाला,

बटित घटना विदित हुई उसे पित्त सुभित हुआ उसका पित कृपित हुआ भूकृटियाँ टेड्रो तन गई आँख की पुत्तित्याँ साम-सास तेषावी बन गई।

देखते-देखते गुब्बारे-सी फडफडाती लम्बी

फड़फड़ाता लम्बा नासा फुलती गई उसकी।

> अगर बाती को अगरबाती का योग नहीं मिलता तो…

बात दूसरी थी... अधूरी थी, सबर बात पूरी हुई, सीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही फिर बया पूछना ! नाक में से बाहर की बोर सबत धूम-मिश्रित कोम की लपटें लक्षपाती लाली बहने नगी अब वह नाक खतरनाक लगने लगी । लगता है, कोप की कोषिका नाक ही है 'नाक में दम कर रनखा है' सबका मनाक भी सन्देह नहीं इसमें ।

"सतो गुण के सत्त्व की इति का यहाँ अवभासन हुआ राजसी - तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ"

> अधिक परिचय मत दो— निर्मीक हो शिल्पी ने कहा रौद्र से सोम की सौम्य मुद्रा में:

"रुद्रता विकृति है विकार समिट-शीला होती है, भद्रता है प्रकृति का प्रकार अमिट-लीला होती है।

> और सुनो !
> यह सुमित सुनी नहीं क्या !
> 'आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है सिट जाने का कृतत कम मुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का'

## १३६ / जूकमाठी

बस, इसी बीच कुछ उलटी स्थिति उभरती है शिस्पी की मृति बिगडती है,

> भीतर से बाहर, बाहर से भीतर एक साम, सात-सात हाम के सात-सात हामी आ-जा सकते इतना वड़ा गुक्ता-सम महासता का महाभयानक मुख खुला है जिसकी दाढ़-जवाड़ में सिदूरी बौबोंबाला भय वार-बार पुर रहा है बाहर, जिसके मुख से अध-निकली लोहित रसना लटक रही है

जिससे टपक रही है लार लाल-लाल लहू की बूँदें-सी

उस मुख में वृष्टि फिसलती-फिसलती नुप्त हुई मेरी पद फिसलते-फिसलते टिक गए '''तीर पर मेरे

और प्राण निकलते-निकलते इक गए । पीर पर मेरे।

जगम-अतल पाताल-सम

पीर पर मेरे। जीवों में चनकर जा गया उसने मुझे देखा '''कुछ बुँधला-सा दिखा मुझे भी वह भय ! डॉ भय !! महाभय !!! मूँ ! चिरर् चिरर् चिल्लाती वचात्रो ' वचात्रो ' वचात्रो ' वचात्रो ! इसको रक्षा करो, वया ' नहीं ? वतात्रो स्वामन् !" और चिल्ली की छाती से चिपकती भीति से कंपती हुई शिल्ली की मित । पुरन्त, मित के सिर पर फिरता है अभय का हाथ शिल्ली का वस इतना पर्याप्त !

हलकी-सी चेतना आती है
मित की पलकों में।
और
हलकी-सी चपलता आती है
ललाट-सल पर पड़ी
मित की अलकों में।

एक ओर अभय खड़ा है
एक ओर अभय खड़ा है
और
और
भेषाभयवाली उभयवती
'''खड़ी है मित
देखो'''-किस ओर सुकती सो
भय के बंगुल में जा फरती है
या
अभय के मगल में आ चरती है।
कुछ ही अभ व्यतित हुए कि

```
१३८ / ब्रुक्तमाडी
```

पुरुष का प्रभाव पडा उस पर \*\*\*प्रभूत !

प्रकृति का प्रभाव आप दव गया

ग्भूत। ⊡

लो ! रण को पीठ दिखा रहा है वीर को अवीर के रूप में रौद्र को रुग्ण-पीड़ित के रूप में और

भय को भयभीत के रूप में पाया!

इस अद्भुत बटना से विस्मय को बहुत विस्मय हो आया। उसके विशाल भाल में ऊपर की ओर उठती हुई लहुरदार विस्मय की रेखाएँ उभरी, कुछ पनों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गई!

उस की वाणी मूक हो आई और भूख मन्द हो आई।

विस्मय की यह स्थिति देख भूंगर-मुख का पानी मी लगभग सूखने की है और विषय-रसिकों की सरस कथा

मयुख-अन्छ हो आई!

अन्धों विषयान्धों को प्रकाश की गन्ध कव मिलेगी भगवन् ? युं दोषं-स्वास लेता शिल्पी ।

फिर उभरेसम्बोधन के स्वर—

"जो अरस का रसिक रहा है उसे रस में से रस आये कहाँ?

जो अपरस का परस करता है क्या वह परस का परस चाहेगा?

और जो सुरिम दुरिम से दूर रहा है उस की नासा वह किस सौरम की उपासना करेगी?

एक बात और—
तन मिलता है तन-धारी को
सुरूप या कुरूप,
सुरूप बाला रूप में और निखार
कुरूप बाला रूप में सुधार
लाने का प्रयास करता है
आभरण-आभूषणों ऋंगारों से।
परन्तु
जिसे रूप की प्यास नहीं है,
अक्रप की बास लगी हो
जसे क्या प्रयोजन बढ़ गूँगारों से!

रस-रसायन की यह ललक और चखन पर-परायन की यह परख और सखन कब से चल रही है यह उपासना वासना की ? यह चेतना मेरी जाया चाहती है, दशैं में त्रदलाहट, काम नहीं अब। ...राम मिले!

कितनी तपन है यह ! बाहर और भीतर ज्वालामुखी हवायें ये ! जल-सी गई मेरी काया बाहती है स्पर्श में बदलाहट, घाम नहीं अब,

इन दिनों भीतरी आयाम भो बहुत कुछ आगे बढ़ा है,

मनोज का ओज वह
कम तो हुआ है
तस्य का मनन-मधन
बहुत हुआ, चल भी रहा है।
अब
मन धकता-सा लवता है
तन चकता-सा लगता है
अब साग नही,
...पाग मिले!

मानता हूँ, इस कलिका में सम्मावनायें अगणित हैं किन्तु, यह कलिका कलो के रूप में कब तक रहेगी ? इस की भीतरी संधि से सुगन्धि कब फूटेगी वह ? उस घट के दर्शन में बाधक है यह पूँघट जब राग नहीं, ''पराग मिले !

सही बलंकार, सही शृंगार-

लो, और मिलता है ग्रुं भार को सिल्पो से सम्बोधन रूप धन —
"है ग्रुं भार ! स्वीकार रूप धन —
"है ग्रुं भार ! स्वीकार रूप से मान करो यह तस्य है कि, हर प्राणी नुक का प्यासा है परन्तु, रागी का लक्ष्य-विन्दु जबै रहा है और स्वामी-विरामी का परमार्थ ! यह सुक्ष्म अभेद भेद-रेखा बाहरी आदान-प्रदान पर आधारित नहीं है, भीतरी घटना है स्वाम्बित अपने उपाधन की देन !

भीतर झीको, जौको उसे हे भ्रुंगार !"
भ्रुंगार की कोमलता से पूछता यह :
"किसलय में किसलिए
फिस लय में गीत गाते हैं?
किस बलय में कीन जाते हैं?
जीर जलत्व में कीन जाते हैं?
जात करना में कीन जाते हैं?
जात करना में स्वास इनके

# १४२ / बुर्कगाटी

किस लय में रीत जाते हैं? किसलय ये किसलिए किस लय में गीत गाते हैं ''?'' अये और परमार्थ की सूक्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है:

"अन्तिम भाग, बान का भार भी जिस तुना में तुनता है वह कोयते की तुना नहीं साधारण-सी, मोने की तुना कहनाती है असाधारण ! सोना तो तुनता है सो अवजनीय नहीं है और जुन कभी तुनती नहीं है सो अवजनीय नहीं है से अवजनीय नहीं है

परमाय तुलता नहां कथा अर्थ की तुला में अर्थ को तुला बनाना अर्थतास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है और सभी अनम्यों के गतं में युग को बक्केलना है।

युग का उकलना है। अर्थशास्त्री को क्या ज्ञात है यह अर्थ ?'' इस प्रसंग में 'स्वर' का

इस प्रस्पण मान्दर का स्मरण तक नहीं हो सका यूँदने-मुख से निकले प्रशंगर के कुछ स्वर! स्वर को भास्वर ईस्वर की उपमामिली है। "र्पंडसर ने भी स्वर को अपनाया स्वर के बिना स्वागत किस विध सम्भव है शाश्यत भारवत सुख का !

> स्वर संगीत का प्राण है संगीत सुख की रीढ़ है भीर

सुख पाना ही सब का ध्येय इस विषय में सन्देह को गेह कहाँ हैं नि:सन्देह कह सकते हैं— विदेह बनना हो तो

स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी हे देहिन ! हे शिल्पिन !"

इस पर साफ-साफ कहना है ज्ञिल्पी का नाफ-सुबरा साफा

पुरुष और प्रकृति के सवर्ष से खर-नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर ! पर, परम पुरुष से नहीं।

> दुःस्वर हो या सुस्वर सारे स्वर नक्वर है।

खाटी का---

भने ही अविनश्वर हों ईश्वर परमेश्वर वे परम्पः

परफु जनकेस्वर तो नश्वरही हैं!

> अवण-सुख सो स्वर में निहित क्यों न हो, कुछ सीमा तक---प्राथमिक दशा में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा हो

#### १४४ / मृक्त्राटी

तवापि, स्वर न ही ध्येय हैं, न उपादेय स्वर न ही अभेय हैं, न सुधा-पेय साधक यह जान से भली-मौति !" और

चिन्तन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी --

"को धवणा!
कितनी बार
अवण किया स्वर का
जो मनोरमा!
कितनी बार
स्मरण किया स्वर का
कव से चल रहा है
सगीत -गीत यह
कितना काल जतीत में
अपतीत हुआ, पता हो, बता दो…!
भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक
दोनों बहरे अंग रहे
कहीं हुए हरे भरे
अब बोल नहीं, माहौल मिले!

संगीत को सुद्ध की रीड कहकर स्वयं की प्रश्नंता मत करो सही संगीत की हिंसा मत करो रे प्र गार !

संगीत उसे मानता हूँ जो सगातीत होता है और प्रीति उसे मानता है जो अंगातीत होती है मेरा संगी संगीत है सप्त-स्वरों से अतीत…!

> न्द्रंगार के बंग-जंग ये बंग-खार बीज हैं पुग छलता जा रहा है बोर न्द्रंगार के रंग-रंग ये बंगार-बीज हैं, पुग जलता जा रहा है, रस जयाय का रिवारक उपाय "मिला इसे आज

> > अपूर्व पेय के रूप में !

तन का खेद टल कर चूर होता है पल में मन का भेद धुल कर दूर होता है पल में इस का पान करने से।

। मेरा संगी संगीत ह समरस नारंगी-शीत है।

किसी वय में बंध कर रह सकूँ ! रहा नहीं जाता जीर किसी लय में सध कर कह सकूँ ! कहा नहीं जाता।

मेरा संगी संगीत है। मुक्त नंगी रीत है।

१४६ / नुसमादी अगर सागर की बोर दृष्टि जाती है, गृष्-गारव-सा कल्प-काल बाला लगता है सागर; अगर लहर की बोर दुष्टि जाती है, अल्प-काल वाला लगता है सागर।

एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित है

मेरा संगी संगीत है सप्त-भगी रीत है।

अनेक रंगों में रंगायित है, तरंगायित ! सुखा के विनद् से ऊब गया था यह दुःख के सिन्धु में हब गया चा यह, कभी हार से सम्मान हुआ इसका, कभी हार छे अपमान हवा इसका। कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे. कहीं कुछ मिटने का

क्षोभ मिला इसे, कहीं सगा मिला, कही दगा, भटकता रहा अभागा यह ! परस्तु आज,

यह सब वैषम्य मिट-से नये हैं जब से" मिला" यह

मेरासंगीसगीत है स्वस्थ जंगीजीत है।

स्वर की नस्वरता और सारहीनता सुन कर ग्रुगार के बहाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रकृति की। कुछ गाइ कुछ तला कुछ हरा, पीला मिला — मल निकला, देखते ही हो पृणा!

बिस पर मिशकार्ये को राग की जिनकार्ये हैं
विषय की रसिकार्ये हैं
सिनिमनाने सनी'''सो'''
ऐसा सगता है कि
बीभस्स-रस में भी
भूगार की नकारा है
चुना नहीं जेले ।
अन्यया
मब की नासिका से
अनुनासिक'''
नकारासक ही बणै क्यों निकलता है ?

उपरिल-अधर पर चिपकता हुआ निचले अधर पर भी उतरता आया वह मल !

और प्रृंगार की रसना ने उसका स्वाद किया बड़े ही चान से

#### १४६ / मुक्तमाधी

विसे देव कर
ऋ'गार की अजता पर
सब रहों की मूल-जिनका स्रोतस्विनी
फ्राहित माँ कृषित हो आई
और
ऋ'गार के गालों पर
थी-चार चाटें दिये,
बाल-जाल के गाल थे

प्रवाल सम लाल हो आये

सुत को प्रसूत कर
विवव के सम्पुख प्रस्तृत करने मात्र से
मौ का सतीरव वह
विश्रृत - सार्थक नहीं होता
प्रस्युत,
सुत-सन्तान की सुसुप्त कवित को
सकत और
यत-प्रतिक्षत सक्षकत—
सम्तो से यही श्रृति सुनी है।
सम्तान की जवनति मे
निषद्ध का हाथ उठता है मौ का
और
सम्तान की उन्नति में
अनुपद्ध का माथ उठता है मौ का

और यही हुआ--प्रकृति माँ की आँखो में रोती हुई करुणा,

> बिन्दु-बिन्दु कर के दग-बिन्दु के रूप में

करुणा कह रही है कण-कण को कुछ :

''परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में बहुत हुआ, वह गलत हुआ।

> मिटाने-मिटने को क्यों तुसे हो इतने सयाने हो! जुटे हो प्रलय कराने विष से धुले हो तुम!

इस बटना से बुरी तरह माँ वायल हो चकी है

> जीवन को मत रण बनाओ प्रकृति माँका वृण सुद्धाओं!

सदय बनो! अदय पर दया करो अभय बनो।

सभय पर किया करो अभय को अमृत-मय वृष्टि सदा सदा सदागय दृष्टि

रे जिया, समध्टि जिया करो ! जीवन को मत रण बनाओ प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ !

अपनाहीन अंकन हो परकाभी मूल्यांकन हो, पर, इस बात परभी ध्यान रहे परकी कभीन बांछन हो परपरकभीन लांछन हो!

> जीवन को मत रण बनाओं प्रकृति मौं कान मन दुखाओं !

१४० / मूकमाठी जीवन-जगत् नया ?

आशय समझो, आशा जीतो ! आशा ही को पाशा समझो'

फिर, गम्भीर हो कुछ और कहती माँ करुणा—

"मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो सुख मिलता हो तुम्हें

सुखामलता हा तुम्ह स्रो ! मैं ... रो ... रही ... हूँ ...

और से सकती हूँ

और मेरे होने से यदि

तुम्हारा दिल धुक्-धुक् करता हो हिलता हो, वबराहट से दुखबा हो लो, इस होने को खोना चाहुँगी,

ला, इस हान का खाना चाहूगा, चिरकाल तक सोना चाहूँगी, प्राथंना कस्ती हूँ प्रभु से, कि शोधातिशोध

शाझातशाझ मेरा होना मिट जाय मेरा अस्तित्व स्वेत-रूप से

मेरा अस्तित्व बहोब-रूप से शूम्य में मिल जाय, बस !"

इस पर प्रभु फर्माते हैं कि होने का मिटना सम्भव नहीं है, बेटा !

होनाही संबर्ष-समर कामीत है

होना ही हर्ष का अमर गीत है। मैं क्षमा चाहती हैं तससे

मैं क्षमा चाहती हूँ तुमसे तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी हे भोक्ता-पूरुष ! इससे इस लेखनी का गला भी भर जाता है, माँ का समर्थन करता हुआ-

> "कभी किसी दशा पर इस की अखाँ में करणाई छलक आती है और कभी किसी दशा पर इस की जीखों में अरणाई झलक आती है क्या करूँ ! विदय की विविश्वता पर

रोऊँ "या "हंसँ "? बिलखती इस लेखनी को विश्व लखता तो है इसे भरसक परखता भी है ईश्वर पर विश्वास भी रखता है ओर ईश्वर काइस पर गहरा असर भी है पर, इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक ही रहा है. अन्यया सर के बल पर क्यों चल रहा है. आज का मानव ? इस के चरण अचल हो चुके हैं माँ! आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ से प्रदक्षित पथ का आज अभाव नहीं है माँ! परन्तु, उस पावन पथ पर

# १४२ / मुक्तमाटी

दूब उग आई है खूब ! वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रह कर केवल कथनी में करुणा रस घोल सर्मामृत-वर्षा करने वालो की भीड के कारण !

> बाब पथ विखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है, मौ ! कारण विदित ही है— जिसे पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं,

औरों को चलाना चाहता है और इन चालक, चालकों की सच्या अनगिन है।

क्याकरूँ?

जो कुछ घट रहा है निबती हूँ उसे उस का रस चबती हूँ फिर बिसबती हूँ... निबती : हूँ...माँ! सेबानी : जो रही..."

शिल्पी को स्तब्ध देख क्या करुणा की पालड़ी भी हलकी पढ़ी? इतनी वाल की खाल तो मत निकालो— कहती-कहती करुणा रो पड़ी! इस पर सिक्सी कहता है:

"रोना करूमा का स्वभाव नहीं है,
बिना रोमें करूमा का
प्रयोग भी सम्भव नहीं ।
करूमा का होना
और
करूमा का करना
इन दोनों में अन्तर है,
तथानी अति अन्छ। नहीं समती !

इस बात को मानता हूँ,

क्रि विनाखाद-इने खेत की अपेक्षा खाद-डमें बेत की वह फसल लहलहाती है. परन्तु खाद में बीज बोने पर तो फसल जलती - दहदहाती है। ਗੋ. ਗੋ !! अनुपात से खाद-जल दे दिया खेत को बीज बिखेर दिये बेत में फिर भी वं अंक्रित नहीं होते माटी का हाथ उन पर नहीं होने से। इतना ही नहीं, जिन बीजों पर माटी का भार-दबाव बहुत पड़ा हो वे भी अंकुरित हो नहीं वा सकते भू-पर दम पट बाता है उनका भीतर ही भीतर।

### १५४ / नुसनाडी

करणा हेय नहीं, करणा की अपनी उपादेयता है अपनी सीमा फिर भी, करना की सही स्थिति समझना है।

करणा करने वाला अब का पोषक भले ही न बने. परन्तू स्वयं को गुरु-शिष्य अवस्य समझता है और जिस पर करुणा की जारही है वह स्वयं को शिशु-शिष्य अवस्य समझता है। दोनों का मन द्रवीभूत होता है शिष्य शरण लेकर गुरु शरण देकर कुछ अपूर्व अनुभव करते है। पर इसे सही सुख नहीं कह सकते हम । द्धा मिटने का और सुख-मिलने का दार खुला अवस्य, फिर भी वे दोनों दु:ख को भूल जाते हैं इस वड़ी में ! करणा करने वाला

करणा करने वाला बधोगामी तो नही होता, किन्तु अधोमुखी यानी— बहिर्मुखी अवस्य होता है। और जिस पर करुणा की जा रही है, वह अधोतुखी तो नहीं, उक्त्यें मुखी अवस्य होता है। तथापि, उक्त्यें गाभी होने का कोई नियम नहीं है।

करणा की दो स्थितियाँ होती हैं—
एक विषय जोखुपिनी
दूसरी विषय-जोपिनी, दिसा-बोधिनी।
पृहली की चर्चा यहाँ नहीं है
चर्चा-अर्चा दूसरी की है!
'देस करणा का स्वाद
किन शक्ती में कहूँ!
गर यकीन हो
नमकीन अधुओं का
दवाद देवत !'

इसीलिए करुणा रस में शान्त-रस का अन्तर्भाव मानना वडी भून है।

उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है नहुर की भौति! और जनती-सी उपयोग की परिणति वह बान्त रस है नदी की भौति! नहुर क्षेत यें काती है

## १४६ / मूकवाटी

दाह को भिटाकर
सुख पाती है, और
नदी सायर को जाती है
राह को मिटाकर
सख पाती है।

विषय को और विसंद करना चाहूँगा— सून में पड़ते ही जल दल-दल में त्रदल जाता है

किन्तु, हिम की डली वो घलि में पडी भी हो

बदलाहट सम्भव नहीं उसमें ग्रहण-भाव का अभाव है उसमें।

श्रहण-माव का अमाव ह और

जल को अनल का योग मिलते ही उसकी भीनलता मिटती है

और वह जनता है, ओरों को जलाता भी !

परन्तु,

हिम की डली को अनल पर रखने पद भी उस की शीतकता मिटती नहीं है

जीर वह जाती नहीं, न जसाती बौरों को।

लगभग यही स्थिति है

करुणा और शान्तरस की। करुणा तरल है, बहती है

करुणातरल ह, बहुताह पर से प्रभावित डोती झट-सी। शान्त-रस किसी बहाव में बहुता नहीं कभी जमाना पलटने पर भी जमाना पलटने पर भी जमा रहता है अपने स्थान पर। इस से यह भी ड्यिन निकलती है कि करणा में वास्सस्य का निश्रण सम्भव नहीं है और वास्सस्य को हम पील नहीं कह सकते

न ही कपोल-कल्पित।

महासता मी के
गोल-गोल कपोल-तल पर
पुलिकत होता है यह वास्तव्य ।
करणा-स वास्तव्य भी
ईत-मोजी तो होता है
पर, ममता-समेत मीजी होता है,
इस में
बाहरी आदान-प्रदान की प्रमुखता रहती है,
शीतरी उपादान गोण होता है

सह-धर्मी सम आचार-विचारों पर ही इस का प्रयोग होता है इसकी अधिम्पक्ति मृद् मुस्कान के विना सम्बद्ध ही नहीं है। बारकप्य-रस के आस्वादन में

# १४८ / मुकमारी

हलकी-सी मधुरता ''फिर क्षण-भंगुरता झलकती है

ओस के कणों से

न ही प्यास बुझती, न आस बुझता बस स्वास का दीया वह ! फिर तुम ही बताओ, बात्सल्य में शान्त-रस का

वात्सच्य म शान्त-रस क बन्तर्भाव कैसा ?

मौ की गोद में बालक हो मौ उसे दूम पिला रही हो बालक दूम पीता हुआ

ऊपर माँकी ओर निहारता अवश्य, अन्नारों पर. नयनों में

और कपोल-युगल पर। क्रिया-प्रतिकिया की परिस्थित

प्रतिकतन किस रूप में है— परीक्षण चलता रहता है यदि करुणा या कठोरता

नयनों में झलकेगी कुछ गम्भीर हो स्दनता की जोर मुझेगा वह,

अधरों की मन्द मुस्कान से यदि कपोल चचल स्पन्दित होते हों ठसका लेगा वह !

यही एक कारण है, कि प्राय: मौ दूध पिलाते समय —

अपने अंचल में बालक का मुख छिपा सेती है। यानी, शान्त-रस का संवेदन वह सानन्द - एकान्त में ही हो और तब एकाकी हो संवेदी वह !

> रंग और तरंग से रहित सरवर के अन्तरंग से अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है ज्ञान्त-रस का यही संग है यही अंग!

करुणा-रस जीवन का प्राण है घम-घम समीर-धर्मी है। वारसल्य-जीवन का त्राण है धवलिम नोर-धर्मी है।

द्वैत-जगत की बात हुई, शान्त-रस जीवन का गान है मध्रिम क्षीर-धर्मी है।

किन्तु, यह

करुणा-रम उसे माना है, जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है,

वात्सत्य का बाना है जयनतम नादान को भी सोम बना देता है। किन्तु, यह लौकिक चमत्कार की बात हुई,

शान्त-रस का क्या कहें,

### १६० / जुक्सारी

संयम-रत घीमान को ही
'जोम्' बना देता है।
जहाँ तक सान्त रस की बात है
वह जारमसात करने की ही है
कम मब्दों में
निषंध-पुख से कहूँ
सब रसों का अन्त होना ही—
शान्त-रस है।
यूँ गुनमुनाता रहता
सम्तों का भी अन्तः प्रान्त वह।
" धन्य !

रस-राज, रस-पाक सान्त रत की उपायेयता पर बल बेती हुई पूरो होती ह इधर माटी की रौंदन-किया भी। और पर्वत-शिखर की भीति धरती में गड़ी लकड़ी की कील पर हाव में दो हाब की सम्बी लकड़ी ले अपने चक को घूमाता है सिल्पी। फिर क्ष्मते चक को घूमाता है सिल्पी। सिर स्मार्टी का किस्ता है माटी का लौंदा भी चूमने लगता है— चकवत् तेज-गति है, कि "मु बातु गति के वर्ष में बाती है, सं यानी सनीचीन सार यानी सरकना" को सम्यक् सरकता है वह संसार कहलाता है। काल स्वयं चक नहीं है संसार-चक का चालक होता है वह यही कारण है कि उपचार से काल को चक कहते हैं इसी का परिणाम है कि चार गतियाँ, चौरासी लाब योनियों में चक्कर खाती आ रहीं हैं।

> लो, आपने कुलाल-वक पर और रख दी इसे ! कैसा चक्कर आ रहा है घूम रहा है माथा इसका उतार दो इसे "तार दो !"

फिर से उत्तर के रूप में माटी को समझाती हुई जिल्पी की मुद्रा:

"चक्र अनेक-विश्व हुवा करते हैं संसार का चक्र वह है जो राग-रोव आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है; चक्रो का चक्र वह है जो भौतिक-जीवन के अवसान का कारण है, परन्तु कुलाल-चक्र यह, वह सान है जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुकों से निष्कर आता है, पावन जीवन की अब शान का कारण है।

हीं, हाँ! पुम्हें जो चक्कर जा रहा है
उसका कारण कुताल-चक्क नहीं,
वरन्
तुम्हारी वृष्टि का अपराध है वह
क्योंकि
परिधि की ओर देखने से
चेतन का पतन होता है
और
परम-केन्द्र की ओर देखने से
चेतन का जतन होता है।
परिधि में अमण होता है
जीवन यूँ ही गुजर जाता है,
केन्द्र में रमण होता है
जीवन यूँ ही गुजर जाता है,
केन्द्र में रमण होता है

और सुनो,
यह एक साधारण-सी बात है कि
चक्करदार पब ही, आखिर
ययन चूमता
खगस्य पर्वेत-सिखर तक
पर्विक को पहुँचाता है
बाधा-विक बेकक !"

अब, सहजरूप से सर्व-प्रथम संकल्पित होता है शिल्पी, उसके उपयोग में बाइत होता है कृष्ण का बाकार । प्राचंगिक प्राइत हुवा, ज्ञान ज्ञेयाकार हुवा, जौर स्थान ज्येयाकार !

भन का अनुकरण तन भी करता है, कुश्मकार के उभय कर कुश्मकार हुए, प्राथिमक छुवन हुवा माटो के मीतर अपूर्व पुलकन वास्मीवता का अप-वा लगा। तो, रहु-रह कर तरहु-तरह की माटो की संजुल छवियां उभर-उभर कर उभर जा रहीं, कम-कम से तरंग-कम से रहस्य के पूँबट में निहित धाँ—

रहस्य के चूंबट का उद्घाटन पुरुषायें के हाय में है रहस्य को सूचने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है जो घोचता संवेदन-शील होता है, यह काल का कार्ये नहीं है,

> जिसके निकट - पास करण यानी कर नहीं होता है बह पर का कुछ न करता, न कराता । जिसके पास करण - बर नहीं होता है बह स्वयं न चलता पग भर भी

न ही चलाता पर को। काल निष्क्रिय है ना ! ऋय-विक्रय से परे है वह। अनन्त-काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है पर के प्रति उदासीन ...! तथापि इस भौति काल का उपस्थित रहना

यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है: परस्पर यह निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध जो रहा !

मान-घमण्ड से अस्ती माटी पिण्ड से पिण्ड खुड़ाती हुई क्म्भ के रूप में उलती है कुम्भाकार घरती है

धति के साथ धरती के ऊपर उठ रही है।

वैसे. निरन्तर सामान्य रूप से वस्त की यात्रा चलती रहती है

बबाधित अपनी गति के साथ. फिर भी विशेष अप से विकास के कम तब उठते हैं

जब मति साथ देती है जो मान से विमुख होती है. और

विनाश के कम तब जुटते हैं जब रित साथ देती है जो मान मे प्रमुख होती है।

उत्यान-पतन का यही आमुख है।

षृत से भरा घट-सा बडी साबधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुम्भ को उतारा, धरती पर ! दोन्नीन दिन का अवकाश मिला सो ... कम्भ का गीलापन मिट-सा गया... सो ... क्म्भ का ढीलापन सिमट-सा गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्तता है कुम्भ को उठा लिया है हाथ मे। और फिर. एक हाथ में सोट ले दुजे से ओट कर कुम्भ की खोट पर बोट की है।

हाथ की ओट की ओर देखने से
दया का दर्शन होता है,
मात्र चोट की ओर देखने से
निदंयता उफनती-सी लगती है
परन्तु,
चोट खोट पर है ना !
सावधानी वरत रही है;
सिल्पी की जाँखें पलकती नहीं हैं
दस्ती कुम्ल को अन्दर रूप दे
चोटम-बोट किया है
कुम्स का गला न धोट दिया!

### १६६ / जुनमादी

कुछ तत्त्वोद्धाटक संख्याओं का जंकन विषित्र पित्रों का पित्रण और कविताओं का सुजन हजा है कृत्य पर ! ११ और १ की संख्या जो कृत्य के कर्ज-स्थान पर बाधरण-सी नयती जंकित हैं अपना-अपना परिचय दे रही हैं ।

> एक झार संसार की चोतक है एक शीर-सार की। एक से मोह का विस्तार मिलता है, एक से मोह का डार खुलता है ६९ संस्था को दो बादि संस्थाओं से ग्रुणित करने पर मणे ही संस्था बढ़ती बाती उत्तरोत्तर, परस्तु लब्ध-संस्था को परस्यर मिलाने से १ की संस्था ही शेष रह जाती है।

#### यया:

 $22 \times 3 = 220$ , 2 + 2 + 0 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 = 25, 2 + 4 =

€€×२=१६८, १+६+८=१८, १+८=६

क्षय-स्वभाव वाली है और अनात्म-तत्त्व की उद्योतिनी है; और ६ की संस्था यह सवस छाया है पतना है, जीवन विसमें पतता है अक्षय स्वभाव वाली है अजर-अमर अविनाशी आरम-तत्त्व की उद्योधिनी है विस्तरेणालस्-''!

सतार ६६ का चककर है यह कहावत चरिताचें होती है इसीलिए भविक मुसुसूजों की दृष्टि में ६१ हेय हो जीर क्येय हो ६ नव-जीवन का स्रोत !

```
१६= / मुक्साबी
कृस्म के कण्ठ पर
```

कुम्स के केन्छ पर एक संख्या और अंकित है, वह है ६३

जो पुराण-पुरुषों की स्मृति दिलाती है हमें। इस की यह विशेषता है कि

> छह के मुख को तीन देख रहा है और

तीन को सम्मुख दिख रहा छह ! एक दूसरे के सुख-दुःख में

परस्पर भाग लेना सज्जनता की पहचान है, और

औरों के सुख को देख, जलना औरों के दुःख को देख, खिलना

दुर्जनता का सही लक्षण है। जब

आदशंपुरुषों का विस्मरण होता है तब

६३ का विलोग परिणमन होता है

याना ३६ का अगगमन होता है।

तीन और छह इन दोनों की दिशा एक-दूसरे के विपरीत है। विचारों की विकृति ही बाचारों की प्रकृति ही जिल्हों के त्वाचित के स्वाचारों की प्रकृति जलटी करबट दिलाती है। कलह-संबर्ष छिड़ बाता है परस्पर। फिर क्या बताना ! १६ के आये एक और तीन की संख्या जुढ़ वाती है, कुल मिताकर तीन सी प्रेसट मर्तो का उद्भव होता है जो परस्य एक-दूसरे के खून के प्यासे होते हैं जिनका दखेन सुलब है आज इस सरती पर!

कुम्म पर हुबा वह
सिंह और स्वान का चित्रण मो
विन बोले ही सहेश दे रहा है—
होनो की ओवन-चर्या-नाल
परस्पर विपरीत है।
पोझे है, कभी किसी पर
ह्यावा नहीं बोलता सिंह,
गरक के बिना गरजता भी नहीं,
और
विना गरजे
किसी पर बरसता भी नहीं—
यानी
मामाचार से दूर रहता है सिंह।

परन्तु, स्वान सदा पीठ-पीछ से जा काटता है, बिना प्रयोजन जब कभी भौंकता भी है। जीवन-सामग्री हेतु

जीवन-सामग्री हेतु दीनता की उपासना

## १७० / युक्तादी

कभी नहीं करता सिंह ! जब कि स्वामी के पीछे-पीछे पँछ हिलाता श्वान फिरता है एक ट्रुकड़े के लिए। सिंह के गले में पट्टा बैंध नहीं सकता। किसी कारण वश बन्धन को प्राप्त हुआ सिंह पिंजड़े में भी बिना पट्टा ही बूमता रहता है, उस समय उसकी पुंछ ऊपर उठी तनी रहती है अपनी स्वतन्त्रता-स्वाभिमान पर कभी किसी भौति औच आने नहीं देता वह ! और खान स्वतन्त्रता का मृत्य नहीं समझता, पराधीनता-दीनता वह रवान को चुभती नहीं कभी, श्वान के गले में जंजीर भी आभरण का रूप धारण करती है।

और भी विशेष यह कि स्वान को प्रथर मारने से, यह प्रथर को हो पकड़कर काटता है मारक को नहीं ! परनु विश्व कि काम नेता है सही कारण की बोर ही सही कारण की बोर ही सहा कर बारा की दे सहा कारण की बोर ही सारा कुर बारा है सहा कर बारा है सहा कर बारा है सहा कर सारा कुर बारा है सह की, मारक पर मार करता है वह !

श्वान-सभ्यता--संस्कृति की इसीलिए निन्दा होती है कि वह बपनी जाति को देख कर भरती खोदता, गुर्राता है। सिंह अपनी जाति में मिलकर जीता है, राजा की वृत्ति ऐसी ही होती है, होनी भी चाहिए। कोई-कोई स्वान पागल भी होते हैं और वे जिन्हें काटते हैं वे भी पागल हो स्वान-सम भौंकते हए नियम से कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, परन्त् कभी भी यह नहीं सुना कि सिंह पागल हुआ हो।

स्वान-वाति का एक और अति निन्ता कर्म है, कि जब कभी क्षुधा से पीड़ित हो खादा नहीं मिलने से मत्त पर भी मुँह मारता है वह, और जब मल भी नहीं मिलता™तो अपनी सन्तान को ही खा जाता है,

> किन्तु, सुनो ! भूख, मिटाने हेतु सिंह विष्ठा का सेवन नहीं करता

न ही अपनें सद्यःजात शिखुका भक्षण…!

वहीं ''कुम्म पर
ककुम और बररोम का चित्र
सावक को सावना की विविव बता
सचेत करा रहा है।
ककुमा अपनी वीभी चाल चलता
समय के भीतर सक्य तक जा चुका है,
और
बररोग —सावधान होकर भी
वहुत पीछे रहा;
कारण विदित ही है—
एक की गति बचिरम पी
एक ने पब में निज्ञा ली ची,
प्रमार पविस का रस्म शबु है।

अब दर्शक को दर्शन होता है— कृत्म के मुख मण्डल पर 'ही' और 'मी' इन दो असरों का। ये दोनों बीजाक्षर हैं, अपने-अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

'ही' एकान्तवाद का समर्थक है 'मी' अनेकान्त, स्यादवाद का प्रतीक ।

हम ही सब कुछ हैं यूँ कहता है 'हों सदा, तुम तो तुच्छ, कुछ नहीं हो ! और, 'भी' का कहना है कि हम भी हैं तुम भी हो सब कुछ !

'ही' देखता है हीन वृष्टि से पर को 'भी' देखता है समीचीन वृष्टि से सब को, 'ही' वस्तु की शक्ल को ही पकड़ता है 'भी' वस्तु के शीतरी-भाग को भी छता है,

'ही' परिवर्धी-सम्यता है 'भी' है भारतीय संस्कृति, भाग्य-विद्याता । रावण था 'ही' का उपासक राम के भीतर 'भी' बंठा था। यही कारण कि

राम उपास्य हुए हैं, रहेगे आगे भी।

'भी' के आस-पास बढती-सी भीड़ लगती अवहय, किन्तु भीड़ नहीं, 'भी' लोकतन्त्र की रोढ है।

लोक में लोकतन्त्र का नीड़ तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक 'भी' दवाझ लेता रहेगा । 'भी' से स्वच्छन्दता-मदाग्यता मिटती है स्वतन्त्रता के स्वप्न साकार होते हैं, स्वर्विचार सदाचार के बीज 'भी' में हैं, 'शी' में नहीं।

> प्रभु से प्रायंना है, कि 'ही' से हीन हो जगत् यह अभी हो या कभी भी हो 'भी' से मेंट सभी की हो।

'कर पर कर दो' कुम्भ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है, कि

```
१७४ / मूकवाटी
```

हमारे ष्ठविलम भविष्य हेतु प्रभुकी यह बाजा है कि : 'कहाँ बैठें हो तुम स्वास खोते सही-सही उद्यस करो पाप-पाखण्ड से परेहो कर पर कर दो बच जाबोगे।

मेल में अन्य हो जेल में बन्द हो पच पाओंगे…!'

अन्यथा

'भर हम भरहम बने'
इन यह चार कच्चों की कविता भी मिलती है
यहीं, कु-भ पर!
आवाय दखका यही हो सकता है कि
कितना कठिनतम
पावाण-बीवन रहा हमारा!
ठोकर खा गये इस से
एक गये, गिर गये!
पय को छोड़कर
किर गये कितने!

रक गय, गार गय। प्यक्त के क्षेत्रकर फिर गये कितने ! फिर, कितने यद सहसुहान हो गये, कितने गहरे चाव-दार वन गये थे ! समुचित उपचार कहीं हुवा उनका, होता भी कैंसे पापी पाषाण से …! उपचार का विकार भर उभरा इसमें आचा!
यह भी सुभगता का संकेत है
इससे आये पद बढ़ना सम्भव नहीं।
प्रभो! यही प्राचैना है पतित पापी की,
कि

भगली पर्याय में ''तो मर, हम 'मरहम' बनें ''!

> चार अक्षरों की एक और कविता "मैं दो गला" इस से पहला भाव यह निकलता है, कि मैं द्विभाषी हैं भीतर से कुछ बोलता है बाहर से कुछ और… पय में विष घोलता हूँ। वब इसका दूसरा भाव सामने जाता है: में दोगला छनी, धुर्त, मायावी है अज्ञान-मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूँ यूँ, इस कटु सत्य को, सब हितंबी तुम भी स्वीकारो अपना हित किसमें है ? और

इसका तीसरा भाव क्या है— पूछने की आवश्यकता है ? सब विभावों-विकारों की बड़ 'मैं' यानी बहुं को वो गला—कर बो समाप्त र्में ···दो···गला···में ···दोगला, मैं दोगला !!

कुम्म में जलीय बंध घेष है वधी निकाष करना है उसे बौर तपी हुई खुली धरती पर कम्म को रखता है कम्मकार।

विज्ञा तप के अलत्य का, अज्ञान का, विलय हो नहीं सकता और विना तप के अलत्य का, वर्षों का, उदय हो नहीं सकता तप के अलाव का, वर्षों का, उदय हो नहीं सकता तप के अलाव में ही तपता रहा है अन्तर्भन यह अनल्प संकल्प-विकल्पों से, कल्प-कालों से। विफलता ही हाथ सनी है विकलता ही साथ सनी है किसविध कहें, किसविध सहें और, किसविध पहें ?…. कोरी बस, सफलता की बात मिली है

बनन्त की सुगन्ध में बो जाने को मचल रहा है, अन्त की सीमा से परे हो जाने को उक्कस रहा है,

सन्त का अशान्त मन यूँ पृष्ठता है : 'जो वासन्ती ! मही माँ ! कहाँ गई... को बसन्त की महिमा! कहाँ गई ?' इस पर कुछ शब्द मिलते सुनने सन्त को. कि "वसन्त का अन्त हो चुका है अनन्त में सान्त खो चुका है और उसकी देह का अन्तिम दाह-संस्कार होना है। निदाच आहत वा, सो आगत है प्रभाकर का प्रचण्ड रूप है चिलचिलाती भूप है बाहर - भीतर, दायें - बायें आगे - पीछे. ऊपर - नीचे धग-धग लपट चल रही है बस ! बरस रही केवल नपन ...तपन ...तपन ...!

दमा बदल गई है
दशों दिसाओं की
दार का उदारतर उर
और
उरु उदारतर वे
गुरु - दरारदार बने हैं
जिनमें प्रवेश गाती हैं
वाग उगलती हवायें ये
वागन गरिचय देती-सी
रसातल-गत उबसते लावा को।

१७८ नुकमाठी

यहाँ जल रही है केवल तपन ... तपन ... तपन ...!

नील नीर की झील नाली - निदयों ये अनन्त सलिला भी अन्त-सलिला हो अन्त-सिला हुई हैं, इन का विलोम परिणमन हुआ है यानी, न दी'''दी'''न। जल से बिहीन हो दोनता का अनुभव करती है नदी, और

लीना हुई जा रही है घरती में लज्जा के कारण,

यहाँ चल रही है केवल

ात तपन !

अविलम्ब उदयावल पर वढ़ कर भी

विलम्ब के बस्तावल को क्रू पाते

दिनकर को

अपनी यात्रा पूर्ण करने में

अधिक समय लग रहा है।

तग रहा है,

रिव की गति में बीचिल्य आया है,

अन्यवा

इन दिनों दिन बड़े क्यों ?

यहीं यही बह है केवल

तपन ''तपन' तपन '!

हरिता हरी वह किससे ? हरि की हरिता फिर किस काम की रही? लबकती लतिका की मृद्ता पक्व फलों की मध्ता किंधर गईं सब ये ? वह मन्द सगन्ध पवन का बहाव, हलका-सा झोंका वह फल-दल दोलायन कहाँ ? फूलों की मुस्कान, पल-पल पत्रों की इस्तल-तालियाँ श्रुति-मध्र श्राव्य मध्यजीवी अलि-दल गुँजन कहाँ ? शीत-लता की छवन छपी पीत-लता की पलित छवि भी पल भर भी पली नहीं जली, चली गई कहाँ, पता न चला, यहाँ पल है रही केवल तपन ""तपन " तपन !!

न .... तपन ... !
वह राग कहाँ, पराग कहाँ
वेतना की वह जाग कहाँ ?
वह महक नहीं, वह चहक नहीं,
वह पाछा नहीं, वह गहक नहीं,
वह पीय कहाँ, वह कि कहाँ,
मंजु-किरणघर वह निव कहाँ,
मंजु-किरणघर वह निव कहाँ
अनंग का वह अप कहाँ ?
वह अप कहाँ, वह साव नहीं,
वह हाव नहीं, वह साव नहीं,
वेतना की छवि-छोव नहीं,

यहाँ चल रही है केवल तपन…तपन…तपन…!

भोग पड़े हैं यहीं भोगी चला गया, योग पड़े हैं यहीं योगी चला गया, कौन किस के लिए— धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? मृत्य किसका तन का या बेतन का, जड़ का या चेतन का?

आभरण आभूषण उतारे गये वसन्त के तन पर से वासना जिस ओट में छुप जाती वसन भी उतारा गया वह। वासना का वास वह न तन में है, न वसन में वरन

वरन् माया से प्रभावित मन में है।

> बसन्त का भौतिक तन पड़ा है निरा हो निष्क्रिय, निरावरण, गन्ध-बून्य बुष्क पुष्प-सा । मुख उसका योड़ा-सा बुषा है, मुख से बाहर निकली है रसना बोड़ी-सी उतसी-पबटी, कुछ कह रही-सी लगती है— भौतिक जीवन में रस ना !

और

र ''स ''ता, ना ''स ''ह यानी वसन्त के पास सर नहीं बा बुद्धि नहीं बी हिताहित परखरें की, यही कारण है कि सस्त-सम जीवन पर सन्तों का नाज्यर पड़ता है 1

दाह-संस्कार का समय आ ही गया वैराग्य का वातावरण छा-सा गया जब उतारा गया वह वसन्त के तन पर से कफन'''कफन' कफन

> यहाँ गल रही है केवल तपन ...तपन ...तपन ...!

देखते ही देखते, बस
दिखना बन्द हो गया,
वसन्त का शव भी
अठोत की गोद में समो गया
खोद रह गया अस्पियों का अस्तित्व ।
और,
यूँ कहती-कहती
अस्पियों हैंस रही हैं
विस्व की मुद्दता पर, कि
विस्वने मरण को पाया है
खोर
जिसमें जनन को पाया है
खोर जनन को पाया है
सह अकादद नियम हैं!

## १८२ / मूखवादी

गणना करना सम्भव नहीं है, अनगिन बार धरती खुदी गहरी-गहरी वहीं-वहीं पर अनगिन बार अस्पियाँ दवीं ये ! अब तो मत करो हमारा

दफन 'दफन "दफन हमारा दफन ही यह

हमारा दफन ही यह आगामी वसन्त-स्वागत के लिए

वपन···वपन···वपन यहाँ चल रही है केवल

तपन ' तपन ' तपन

कभी कराज काला राहू प्रभा-पूँज भानुको भी पूरा निगलता हुआ दिखा, कभी-कभार भानुभी वह

अनल उगलता हुआ दिखा। जिस उगलन में

पेड़-पोन्ने पर्वत-पाचाण पूरा निश्चिच पाताच तल तक पिचलता गलता हुआ दिखा

जनल जनिल हुआ कभी जनिल सलिल हुआ कभी जौर

जल यस हुआ झटपट बदसता ढलता परस्पर में घुला-मिला कलिल हुआ कमी।

सार-जनी रजनी दिखी कभी क्षशिकी हैंसो दिखी कथी-कथी खूशी-हैंसी, कंघो निश्चित्र मिंच दिखी कभी सुरिध कभी दुरिध कभी सन्त्रि दुरिधसन्त्रि कभी सन्त्रि कभी अन्त्री बन्धन-मुक्त कभी बन्दी

कभी कभी मधुर भी वह मधुरता से विद्युर दिखा कभी कभी बन्धुर भी वह बन्धुरता से विकल दिखा बन्धु कभी बन्धु-विद्युर भायुकता की बाल चली बाल कभी आने बड़ा बबाल बड़े, बढ़ते चले पालक का बना बाल हुए पालत कभी कभी दमन कभी समन कभी बमन कभी नमन कभी कुछ परिणमन"

अभी स्कती नहीं कहती यकती नहीं अस्वियाँ कुछ और कहती हैं, कि 3न स्थितियाँ-परिस्थितियों को देख वे कुछ हैं भी या नहीं ऐसी बारणा यत बनाओ कहीं! ये सब के सब निज्ञा के निरे, बस स्थपन "स्थपन" स्थपन " यहाँ चल रही है केवल तपन…तपन…तपन…!

किस बजह से आती है वस्तु में यह भन्रता और किस जगह से आती है वस्तु मे यह संगुरुता, कछ छपी-सी लगती है यहाँ सहज-स्वाभाविकता घ्र वता वह कीन है क्यों मौन है ? उसका रूप-स्वरूप कव दिखेगा वह भरपुर रसकप कब मिलेगा ओर यह मिलन-मिटन की तरलिस अवि यह क्षणिक स्फूरण की सरलिम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती -इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है !

> 'जलाद-अय-प्रोच्य-पुस्तं सत्' सन्तों वे यह सुत्र मिला है इसमें अनत्त की अस्तिमा चित्रट-से गई है। यह वह दर्गण है, जिसमें सुत, भावत और सम्भावित सब कुछ सिसमिला रहा है, तैर रहा है दिखता है आस्या की आंखों से देखके से !

स्यावहारिक भाषा में सुत्र का भाषानुवाद प्रस्तुत है: साना, जाना लगा हुआ है: साना धानी जनन —उत्पाद है जाना धानी मरण—स्थय है सना हुआ वानी स्थिर—धोस्थ है और है यानी विर—सत्तु तस्य:!

इससे यह और फिलत हुआ, कि देते हुए अय परस्पर मिले है ये सर्व-द्रव्य पय-मर्कर। से चूले हैं होगे तथापि अपने-अपने गुणों से छोडे नहीं निज स्वभाव गुगों-गुगो से। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है?

अपना स्वामी आप है अपना कामी आप है फिर कौन किसका कब भरण कर सकता है ?…

> फिर भी, बेद है प्रहण-सम्रहण का भाव होता है सो'' भवानुगाभी पाप है। अधिक कषन से विराम, आज तक यह रहस्य बुला कहाँ? को 'है' वह सब सत्

स्वभाव से ही सुवारता है
स्व-पन ''स्वपन ''स्व-पन '''
बाव तो चेतें - विचारें
वपनी ओर निहारें
वपन ''वपन ''वपन ।
यहाँ चल रही है केवल
तपन '''तपन '''तपन '''

वसन्त बला गया उसका तन बलाया गया, तथापि वन-उपबनों पर, क्यों-क्यों पर उसका प्रभाव पड़ा है प्रति जीवन पर यहाँ; रग-एम ये रस वहु

परिजाम जो हुजा है परस पर
पर्त-दर-पर्त गहरा जेप चढ़ गथा है ।
वह प्राकृत सब कुछ उक चृका है
वह विषय बहुत गृढ़ बन चृका है
हसीनिए
वाह-संस्कार के अनन्तर भी
पूरा परिसद यह
स्निपत - स्नात होना अनिवार्य है ।
परन्तु यह क्या !
जितिय होकर भी जीत क्यों ?
वाय नहीं होती, नहीं सही।

रूप पर, गन्ध पर, रस पर,

व्यय से भी कोई चिन्ता नहीं परन्तु अपव्यय महा मयंकर है। भविष्य भला नहीं दिखता अब भाग्य का भाल बूमिल है!

बाद में बुलती-सी बादत-इलों की बहुतता जकाल में काल का दर्शन क्यों ? यूँ कहीं ... निष्धल को एक ही कवल बना एक ही बार में विकराज गाल में डाल ... चिना चनाये

साबुत निगलना चाहती है!

खण्ड : तीन पुण्य का पालन पाप-प्रक्षालन

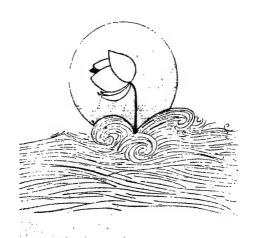

जब कभी धरा पर प्रलय हुआ यह श्रेय जाता है केवल जल को

धरती को मीतलता का लोभ दे इसे लूटा है, इसीलिए आज

यह घरती घरा रह गई न ही बसुंघरा रही न बसूघा ! और

वह जल रत्नाकर बनाहै— बहा-बहाकर धरतों के वैभव को लेगयाहै।

पर-सम्पदा की ओर दृष्टि जाना अज्ञान को बताता है, और पर-सम्पदा हरण कर सम्रह करना

पर-सम्पदा हरण कर सम्रह करना मोह-मूच्छा का अतिरेक है। यह अति निम्न-कोटिका कमें है स्व-पर को सताना है,

नीच - नरकों में जा जीवन बिताना है।

यह निन्ता कमें करके

जलिंघ ने जड़-श्री का,

वृद्धि-हीनता का, परिचय दिया है

अपने नाम को सार्यक बनाया है।

### ११० / जुकमाही

अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प निया है घरती ने, इसीनिए तो घरती सर्वे-सहा कहलाती है सर्वे-स्वाहा नहीं ...

> भीर सर्व-सहा होना ही सर्वस्व को पाना है जीवन में सन्तो का पथ यही गाता है।

त्याय-पथ के पिषक वने
सूर्य-नारायण से यह अन्याय
देखा नहीं गया, सहा नहीं गया
और
अपने मुख से किसी से
कहा नहीं गया !
फिर भी, अकर्मण्य नही हुआ वह
बार-बार प्रयास चलता रहा सूर्य का,
अन्याय पक्ष की विजय के लिए।

तो ! शबर-प्रवास्तर अपनी किरणों से जलिय के जल को जला-जला कर मुखाया, चुरा कर भीतर रखा हुआ जलार धन-वैभव दिख गया चुरों, चुराधियों को ! इस पर भी स्वभाव तो ... देखों, जला हुआ जल बाव्य में दला जलद बन जल बरसाता रहा और अपने दोष-छद्म छुपाता रहा जलिं को बार-बार भर कर…!

कई बार भानुको घूस देने का प्रयास किया गया पर न्याय-मार्ग से विचलित नहीं हुआ ...वह

परन्तु,

उधर बन्द्रमा विचलित हुआ
और

उसने बनतत्त्व का पक्ष ने,

नक्ष्य से च्युत हो,

भर-पूर भूत नी।

तभी—चो

बन्द सम्मदा का स्वामी भी आज

सुन्नाकर वन गया चन्द्रमा!

वसुधाकी सारी सुधा सागर में जा एक महोती फिर प्रेषित होती कपर ... और उस का सेवन करता है सुधाकर, सागर नहीं सागर के भाष्य में क्षार ही लिखा है।

'यह पदोचित कार्यं नहीं हुवा— मेरे लिए सर्वया अनुश्वित है' यूँ सोचकर चन्द्रमा को लज्जा-सी बाती है उज्ज्वत भात कलंक्ति हुवा उसका अन्यया,
दिन में क्यों नहीं
राजि में क्यों निकलता है पर से बाहर?
वह भी चोर के समान—सर्थक
छोटा-सा मुख छुपाता हुआ अपना ''!
और
धरती से बहुत दूर क्यों रहता है?
जब कि भानु
धरती के निकट से प्रवास करता है अपना?

बंद है,
चन्द्रमा का ही अनुसरण करती हैं
तारायें भी।
इधर सागर की भी यही स्थिति है
चन्द्र को देख कर उमस्ता है
और
सर्थ की देखकर उमस्ता है।

यह कट्-सत्य है कि अर्थ की अर्थि परमार्थ को देख नहीं सकती, अर्थ की लिप्सा ने दर्जी-बडों को निलंज्ज बनाया है।

यह बात निराली है, कि मीनिक मुस्ताओं का निधान सागर भी है कारण कि मुस्ता का उपादान जल है, यानी --जल ही मुस्ता का रूप धारण करता है तथापि
विचार करें तो
विवित होता है कि
इस कार्य में घरती का हो प्रमुख हाच है।
जल को मुक्ता के रूप में डालने में
श्वितका—सीप कारण है
और
सोप स्वयं घरती का अंश है।
स्वयं घरती ने सीप को प्रशिक्षित कर
मागर में प्रेषित किया है।

मुक्ता-फल बनाना, पतन के गतें से निकाल कर उत्तुंग-उत्थान पर घरना, धृति-धारिणी घरा का ध्येय हैं। यही दया-धर्म है यही जिया कमें है।

जल को जड़त्व से मुक्त कर

फिर भी ! सबकी प्रकृति सही-मुलटी हो यह कैसे सम्भव है ? जल की उलटी चाल मिटती नहीं बह जल का स्वभाव छल-छल उछलन। नहीं है उछलना केवल बहाना है,

उसका स्वभाव तो छलना है।

मुक्तमुखी हो, उडवंमुखी हो सागर की असीम छाती पर अनगिनत सुक्तियाँ तैरती रहती हैं जल-कर्णों की प्रतीक्षा में। एक-दो बूँदे मुख में निरते ही
तत्काल बन्द-मुखी बना कर
सागर जन्हें डुबोन है,
कोई नहें छोन न ले, इस अय से।
बीर, अपना
अतल-अगम गहराई में छुपा लेता है।
वहाँ पर कोई गोताखोर पहुँचता हो
सम्पदा पुनः खरा गर साने हेतु
वह स्वयं ही जुट आता है।
खानी हाथ सोटना भी उसका कठिन है

भ्रमंकर विषक्षर अजगर भगरमण्ड, स्वण्डस्य सम्पदा के चारों जोर विवरण करते हैं, अपरिविन-मा कोई विखते ही साबुत निगल जाते हैं उसे ! यदि वह पकड़ में नहीं गता हो तो तो क्या? बातावरण को विषाबत बनाया जाता है तुरस्त, विष फैला कर । मही कारण है हि

दिन-रात जाग्रत रहती है यहाँ को सेना

पूरो तरह जन से परिचित होने पर भो बात्म-कर्तेब्य से चलित नहीं हुई धरती यह । इतध्य के प्रति बिच्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। निविध्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है घरती की यह ! उद्घार की ही बात सोचती रहती सदा - सर्वेदा सबकी।

देखो ना ।

बाँस भी धरती का अंश है धरती ने कह रखा है बाँस से कि

बंग को बोधा तथी है
जल को मुक्ता बनाते रहोंगे
युग - युगों तक -मगर्य के दिनों में भी
हीचें दबास लेते हुए भी
हुई के सलों में भी ।
फिर क्या कहना !
धरती माँ की आजा पा
बडें भने जंगनों में
गगन-सुमते गिरिकूलों पर
बाँस की संगति पा
जलदों से भरा जल
वंशमुकता में बदलने लगा --

तभी तो वंशी-धर भी मुक्त-कष्ठ से वंशी की प्रशस्ता करते हैं मुक्ता पहनते कष्ठ में बीर अपने ललित - लाल अधरो से

लाड़ - प्यार देते हैं बंशी को।

# १६६ / मुक्तमाटी

बदले में फिर

सुरीले स्वर-संगीत सुनते हैं श्रवणों से मन्त्र-मुग्छ हो, खो कर अपने को दैनिक - रात्रिक सपने को !

लाकाः इसीभौति.

इसा मान, धरती माँ की आज्ञा पालने में रत हैं

नाग, सूकर, मच्छा, गज, मेघ आदि जिनके नाम से मुक्ता प्रचलित हैं— वंश-मुक्ता, सीप-मुक्ता

नाग-मुक्ता, सूकर-मुक्ता मच्छ-मुक्ता, गज-मुक्ता

और मेघ-मुक्ता! मेघ-मुक्ताबनने में भी धरतो का हाय है सो :: स्पष्ट होगायही ::

इन सब विशेषनाओं से सातिशय यश बढता गया धरतो का, जल्दमा की चन्दिका का

अतिशय ज्वर चढता गया। धरतो के प्रति तिरस्कार का भाव

> और वढा धरतो को अपमानित - अपदादित

घरता का अपमानित - अपदा। करने हेतु चन्द्रमा के निर्देशन में

जलतत्त्व वह अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा, यदा-कदा स्वल्प वर्षी कर दल-दल पैदा करने लगा घरती पर। धरती की एकता—अखण्डता को क्षति पहुँचाने हेतु दल-दल पैदा करने लगा !

दल-बहुलता झान्ति की हनती है ना ! जितने विचार, उतने प्रचार उतनी चाल-ढाल हाला चुली जल-ता क्लान्ति की जननी हैना !

> तभी तो अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का और

अकाल-वर्षा का समर्थन हो रहा यहाँ पर !

तुच्छ स्वार्थसिद्धि के लिए कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए सब कुछ अनर्थ घट सकता है!

> वह प्रार्थना कहां है प्रभु से, वह अर्चना कहां है प्रभु की परमार्थ समृद्धि के लिए!

हसी बीच विज्ञान अधि विस्फारित किये खड़ी लेखनी यह बोल पड़ी कि— 'अड.पालिनी, विश्वचातिनी हस दुर्बुढि के लिए धिककार हो, धिक्कार हो! आततायिनी, आतंदायिनी दोषं गीछन्सी हस धन-गृद्धि के लिए धिककार हो, धिक्कार हो!"

# १६८ / मूकबाटी

तीन-वार दिन हो गये
किसी कारणवह
विवस होकर बाना पड़ा बाहर
कुम्मकार को।
पर, प्रवास पर
तन हो गया है उसका,
मन यहाँ पर
बार-वार लोट जाता जावास पर!

तन को अंग कहा है

मन को अंगहीन अंतरंग
अनंग का योनि-स्थान है वह
सब संगों का उत्पादक

मब रंगों का उत्पादक

तन का नियम्बण सरल है और मन का नियम्बण असम्भव तो नहीं, तथापि वह एक उलझन अवस्थ है कटक-पान गरल है वह...।

कुम्मकाथ को अनुपस्यिति होना कुम्म में मुखाय की उपस्थिति होना यह स्वणीवसर है मेरे लिए— यूं जलिख ने सोचा। और हस्हर कहती लहरों के बहाने बादलों को जो पहले से ही प्रसिक्षित के, सुचित किया अपनी कुटनीति से। जनकि 'बड़बी' है इसका भाव बृद्धि का अभाव नहीं परन्तु, जड़ यानी निर्जीव — चेतना-कृत्य चट-यट पदावाँ से धीर

चित् की अर्थना-स्वागत नहीं करना है। सागर में परोपकारिणी बृद्धि का अभाव, जन्मजात है उसका वह स्वभाव।

> वही बृद्धिमानी है हो हितसम्पत्-सम्पादिका और स्व-पर-जापत्-सहारिका ! सागर के सकेत पा

सादर सक्त हुई हैं सागर से गागर घर-घर अपार जल के निकेत हुई हैं गजगामिनो घ्रम-माधिनी दुबली-पतली कटि वाली गगन की गली में अबला-सी तीन बदली निकल पढ़ी हैं। दिख्य बचला साड़ी पहले पहली बाली बदली वह असर से साधनारत साध्यी-सो लगती है।

रति-पति-प्रतिकूला-मतिवाली पति-मति-अनुकूला गतिवाली

## २०० / मुक्सादी

इससे पिछली, विचली वरली ने पलाझ की हुँशी-शी साड़ी पहनी मुलाव की आभा फीकी पड़ती जिससे लाल पतावती वाली साली-रची पिछनी को छोभा सकुवाती है जिससे, इस बदली की साड़ी की आभा वह जहाँ-जहाँ गई चली फिसली-फिसली, बदली वहाँ की आभा भी। बीर, नकको नहीं, असली सुवणं वर्ण की साड़ी पहन रखी है सबसे पिछली बदनी ने।

इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम
प्रमाकर की प्रभा को प्रभावित करने का !
प्रभाकर को बीच में ले
परिक्रमा लगाने लगी !
कुछ हो पनो में
प्रभा तो प्रभावित हुई,
परन्तु,
प्रमाकर का पराक्रम वह
प्रभावित—पराभूत नहीं हुआ,
उनके कार्यक्रम में कुछ भी
कभी नहीं आई।

अपनी पत्नी को प्रभावित देख कर प्रभाकर का प्रवचन प्रारम्भ हुआ। प्रवचन प्रासंगिक है, पर है सरोष!

> "अतीत के असोम काल-प्रवाह में स्त्रा-समाज द्वारा

पृथ्वी पर प्रसय हुआ हो, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। प्रसय हेतु आगत बदलियों ये क्या अपनी संस्कृति को विकृत-छवि में बदलना चाहती हैं?

अपने हों या पराये, भूखे-प्यासे बच्चों को देख मौ के हृदय में दूध रूक नहीं सकता बाहर आता ही है उमड कर, इसी अवसर की प्रतीक्षा रहती है— उस दुध को।

> क्यासदय-हृदयभी आज प्रलयकाप्यासावनगया? क्यानन-सरक्षणहेतु धर्महीकेवाजारहाहै? क्याधन-संबर्धनहेतु शर्महीकेवीजारहाहै?

स्त्री-जाति की कई विशेषताएँ हैं जो आदर्श रूप हैं पुरुष के सम्मुख।

प्रतिपल परतन्त्र हो कर भी पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती पल-भर भी ! इनमें, पाप-भोक्ता पलती रहती है अन्यथा, स्त्रियों का नाम भीक्ष क्यों पड़ा ?

प्रायः पुरुषों से बाध्य हो कर ही कृपय पर चलना पड़ता है स्त्रियों को परन्तु,

```
२०२ / मुकमादी
```

कुपय-सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री-समाज ने। इनकी आखि शत्रता छ न

इनकी आँखें हैं करूणा की कारिका शत्रुता छूनही सकती इन्हें मिलन-सारी मित्रता मूफ्त मिलती रहती इनसे।

यही कारण है कि इनका सार्यक नाम है 'नारी' यानी---

'न अरि' नारी… अथवा ये जारी नहीं है

योः''नारी '। जो

मह यानी मंगलमय माहौल, महोत्सव जीवन में लाती है

महिला कहलाती वह । जो निराधार हुआ, निरालम्ब,

आधार का मुखा जीवन के प्रति उदासीन - हतोत्साही हुआ उस पुरुष में '' मही यानी धरती खृति-धारणी जननी के प्रति

अपूर्व आस्या जगाती है। और पूरुष को रास्ता बताती है

सही-सही गन्तब्य का — महिला कहलाती वह !

इतना ही नहीं, और सुनो !

जो संग्रहणी न्याधि से ग्रसित हुआ है

जिसकी संयम की जठरागित सन्द पड़ी है, परिग्रह-संग्रह से पीड़ित पुरुष की मही यानी मठा-महेरी पिचाती है, महिला कहलाती है वह...!

जो अब यानी
'अवगम'- ज्ञानज्योति लाती है,
तिमिर-तामसता मिटाकर
जीवन को जागृत करती है
अबला कहलाती है वह !

अथवा, जो
पुरुष-वित्त की वृत्ति को
वियत की दशाओं
और
अनागत की आशाओं से
पूरी तरह हटाकर
'अब' यानी
आगत - वर्तमान में नाती है
अससा कहलानी है वह...!

बला यानी समस्या सकट है न बला 'सो अवना समस्या-बूग्य-समधान ! अवला के बभाव में सबल पुस्प भी निबंत बनता है समस्त संसार हो, फिर, समस्या-बमूह सिंद्ध होता है, इस्रलिए (स्त्रयों का यह 'अवला' नाम सार्थक है ! 'कु' यानी पृषिवी
'भा' यानी तक्सी
और
'सी' यानी तक्सी
और
'सी' यानो देनेवाली'''
इससे यह भाव निकलता है कि
यह घरा सम्पदा-सम्पन्ना
तव तक रहेगी
यहां कारण है कि
सन्तों ने दन्हें
प्राथमिक संगल साना है
लीकिक सम्मा साना है

धर्म अर्थ और काम पुरुषायों ने गहस्य जीवन शोभा पाता है। इन पुरुषायों के समय प्रायः पुरुष ही पाप का पात्र होता है, वह पाप, पुण्य मे परिवर्तित हो इसी हेतु स्त्रियाँ प्रयत्न-शीला रहती है सदा। पृष्य को वासना सयत हो. ओर पुरुष की उपासना सगत हो, यानी काम पुरुषायं निर्दोष हो, बस. इसी प्रयोजनवश वह गर्भ धारण करती है। संप्रह-वृत्ति और अपष्यय-रोग से पुरुष को बचाती है सदा, ऑजत-अर्थं का समुक्तित वितरण करके। दान-पूजा-सेवा आदिक सतकमों को, गृहस्य धमों को सहयोग दे, पुरुष से करा कर धमें-परम्परा की रक्षा करती है। यूँ स्त्री शब्द ही स्वयं गुनगुना रहा है

'स्' यानी सम-शील संयम
'त्री' यानी तीन अर्थ हैं धर्म, अर्थ, काम – पुरुवार्थों में पुरुव को कृशल-संयत बनाती है सो…स्त्री कहलाती है।

> जो, मुख चाहनेवालो ! मुनो, 'मुता' जरूर स्वयं सुना रहा है : 'सु' यानी सुहावनो अच्छाइयाँ और 'ता' प्रत्यय वह भाव-धमं, सार के अर्थ में होता है यानी, सुक-सुविधाओं का स्रोत…सो— 'सुता' कहनाती है यही कहती है अत-सुवितयाँ!

दो हित जिसमें निहित हों बह 'दुहिता' कहलाती हैं अपना हित स्वयं ही कर लेती हैं, पतित से पतित पति का जीवन भी हित सहित होता हैं, जिससे बह दुहिता कहलाती हैं।

#### २०६ / मुक्तमाटी

उभय-कृत मंगल-वींघनी उभय-लोक-सुख-सजिनी स्व-पर-हित सम्पादिका कही रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती सो '''दिता कहनाती है।

हमें समसना है
'मात्' शब्द का महत्त्व भी।
प्रमाण का वर्ष होता है जान
प्रमेय यानी जेय
और
प्रमात् को जाता कहते हैं सन्त।
जानने की शक्ति वह
मात्नात्त्व के सिवा
बन्यक कहीं भी उपलब्ध नहीं होती।
यहो कारण है, कि यहां
कोई पिता-पितामह, पुश्व नही है
जो सब की बाधार-शिला हो,
सब को बननी

मात्-तरन की अनुपलब्धि में ज़ेय-जायक सम्बन्ध ठए! ऐसी स्थिति में लुम ही बताओ, सुब-चान्ति मुक्ति वह किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी किस-विद्यः:? इसीलिए इस जीवन में माता का मान-सम्मान हो, उसी का बय-गान हो सदा, सदियों से सद्पदेश देती का रही है परुष-समाज को यह अनंग के संग से अंगारित होने वालो, सुनो जरासनो तो ! स्वोकार करती हैं कि में अंगना है परन्तू, मात्र अंग ना है आरभाक्छ हुँ मैं ! अंग के अन्दर भी कछ झॉकने का प्रयास करो. अंग के सिवा भी कुछ मांगने का प्रयास करो, जो देना चाहती हैं, लेना चाहते हो तुम ! 'सो' चिरन्तन शाश्वत है

'सो' निरंजन भास्वत है भार-रहित आभा का जाभार मानो तुम !'' □

प्रभाकर का प्रवचन यह हृदय को जा छूगया छूमन्तर हो गया, भाव का वैपरीस्य, बाद-विवाद की बात मुला दो गई चलमों के बाद ही सवाद की बात भी सुला दो गई बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी तीनों बदली वे बदली।

## २०८ / जुकमाटी

अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकृत भासित हुआ इन्हें जगरपित प्रभाकर का पक्ष अनुकृत प्रकाशित हुआ इन्हें अपनी उक्कवन परम्परा सुन चटित अपराध के प्रति और अपने प्रति, भूणा का भाव भावक हुआ, सो ' तुरन्त कह उठीं : ''भूल झम्म हो, स्वामिन् ! सेविका सेवा चाहती हैं वह इस्य-छवि दृष्ट कव हो इन आंखों से ' धूल शम्म हो, स्वामिन् !

अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आहार रहा जो आनन्द-तरह का को आनन्द-तरह का की आनन्द हैं स्वामित् ! कार्य क्या है स्वामित् ! कार्य क्या है स्वामित् हुआ से क्या है सीर-नीर-विवेक खागृत हुआ से क्या की सेविका बनी " समता की आखाँ से लखनेवाली, जिल की लीला तन की. मन को महता-मुदित-शीना बनी

दान-कमं मे लीना दया-धर्म-प्रवीणा वीणा-विनोता-सी बनी ! राग-रंग-त्यागिनी विदाग-संग-प्राविनी सरला-तरसा मराली-सी बनीः..! जनमें
सहन-शीलता बा ठनी
हतन-शीलता सो हनी,
जिनमें
सन्तो-महन्तों के प्रति
नति नमन-शीलता जगी
यति यजन-शीलता जगी
पक्षपात से रीता हो
ल्यायणस की गीता - समीता बनी...!

भावी भोगों की अभिलाषा को अभिन्नाप देती-मी शुक्ला-पद्मा-पीता-लेश्या-धरी भीगे भावों, भीगी आंखों वाली प्रभाकर को परिक्रमा देती पून-

पुण्य में पलटाने पाप के पाक को।

घटती इस घटना का अवनोकन किया घरती की आँखों ने, उपरिल देहिलता अनिमलाई निचली स्नेहिलता से मिल आई।

घरती के अनगिन कर ये अनगिन कणों के बहाने अघर में उठते अविलम्ब । और, धटना-स्थल तक पहुँचते बदली की आंखों से खूट कर गालों पर, कुछ पल ठहरे, चमकते सावितक-जीवन के सुलक मित-सुभ विख्ड टपकते जल-कणों को सहलाने।

#### २१० / मुक्तमाटी

ज्यो ही ... क्षेत्र की दूरी सिमट गई सधन-कपों का पिघलन-कणों से मिलन हुआ परस्पर गले से गले मिल गये !

शोष बचे सस्कार के रूप में छल का दिल छिल गया सब कुछ निश्छल हो गया और जल को मुक्ति मिली।

लो! यँ

मेघ-से मेघ-मुक्ताका अवतार<sup>1</sup>

यह किसकी योग्यता वह कौन उपादान है ? यह किस की सहयोगता वह कीन अवदान है ? यहाँ वेदना किस की वह कौन प्राण है ? यहाँ प्रेरणा किस की वह कौन त्राण है ? वे सब जकाये स्वय नि शका हुई अब सब कुछ रहस्य ख्ल गया पूरा का पूरा, मुक्ता की वर्षा होती अपनव कुम्भो पर कुम्भकार के प्रागण में …! पूजक का अवतरण ! पूज्य पदो में प्रणिपात । П कुम्भकार की अनुपस्थिति
प्रांगण में मुक्ता की वर्षा ...
पूरा माहौल आश्चयं में डूब गया
अडोस-पड़ोस की आँखों में
वाहर की ओर आँकता हुआ लोभ !

हाथों-हाथ हवा-सी उडी बात राजा के कानों तक पहुँचती है।

फिर क्या कहना प्राणी ! क्यों ना छटे ... राजा के मख में पानी !! अपनी मण्डली ने आना है राजा मण्डली वह मोह-मुख्या — लोध-लध्या, मुग्न-मण्डिना बनी ... अटस्ट-पूर्व दश्य देखकर !

> मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने का संकेत मिला मण्डली को। राजा के संकेत को बादेश-तुत्य समझती ज्यों ही "नीचे झुकती मण्डली राशि भरने को, ल्यों ही"

गगन में गुरु गम्भीर गर्जना :
"अनमें अनमें अनमें !
पाप ' पाप ' ' पाप ' ' '
क्या कर रहे आप ' ' '
परिश्रम करो
पसीना बहाओ

```
२१२ / मुक्क्यादी
बाहुबल मिला है तुम्हें
करों पुरुषार्थ सही
पुरुष की पहुषान करो सही,
परिश्रम के बिना तुम
नवनीत का गोला निगलो भले ही,
कभी पचेगा नहीं वह
प्रस्पुत, जीवन को खतरा है ।
पर-कामिनी, वह जननी हो.
```

हाय रे ! समग्र संसार-सृष्टि में अब भिष्टता कहाँ है वह ?

अविशिष्टता दुष्टता की रही मात्र !" र्थू, कर्ण-कटुक अप्रिय व्यमात्मक-वाणी सनकर भी

पर-धन कचन की गिट्टी भी मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में !

और मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डक की वेदना, पापड़-सिकती-सी काया सब की खरपराने लगी

छटपटाने लगी करवर्ट बदलने लगी अंग-अंग में तहपन-पीडा एडी से ले बोटी तक विष ख्याप्त हुआ हो सब मे मुखा मण्डली मुल्छित हुई मोही मन्त्री समेत ... सबकी देह-पर्चट नीली पड गई!

हाथ पसारती है मण्डली,

यह सब देख कर अपक्षीत हुआ राजा का सन भी, जिस का मुख खुला नहीं मुख पत ताजा का सन भी, जिस के स्वाद के स्

···जम गए है। धुँधला-धुँधला-सादिखने लगा, कान सुन नहीं सकते,

''गुम गए है। प्रतिकार का विचार मन में है पर, प्रतिकार कर नही सकता, किकर्तव्यविमृद हुआ राजा!

माहौल का मन्तव्य गूढ़ हो गया !

जमाने का जमघट आ गया इसी खबसर पर ! कुम्भकार का भी बाना हुआ, देखते ही इस दुश्य को एक साथ शिल्पी की जीखो में तीन रेखार्थे खिचती हैं विस्मय-विवाद-विरति की!

और

विशाल जन-समूह वह विस्मय का कारण रहा; राज-मण्डली का मूण्छित होना,
राजा का कीलित-स्तिम्भत होना
विवाद का कारण रहा;
और
स्त्री और श्री के चंगुल में कैंसे
दुस्सह दुःख से दूर नही होते कभी—
यह जो स्पष्ट दिखा
विरति का कारण रहा।
कुम्मकार को रोना आया

इस दुर्घटना का घटक प्रांगण रहा, जो स्वर्ग और अपवर्ग का कारण था आज उपसर्ग का कारण बना,

मंगलमय प्रांगण में दंगल क्यों हो रहा, प्रभी ?

लगता है,

अपने पुण्य का परिपाक ही इस कार्य में निमित्त बना है यूँ स्व-पर-संवेदन हेतु प्रमुसे निवेदन करता है, कि

> जीवन का मुण्डन न हो सुख-शान्ति का मण्डन हो, इन की मूर्च्छा दूर हो बाहरी भी, भीतरी भी इन में ऊर्जा का पूर हो।

कुछ पत्नों के लिए माहौल स्पन्दन-हीन होता है। बह बोल वन्दन-लीन होता है फिर वह मीन टुटता है, ऊंकार के उच्च उच्चारण के साथ ! खीतल जल करतल ले मन्त्रित करता है अन्तर्जल्प से मंगल-कुशलता को आमन्त्रित करता है अन्तर्जल्प से, मृष्ड्कित-मन्त्रि-मण्डल के मुख पर मन्त्रित जल का खिंचन कर। फिर स्था कहता !

पल में पलकों में हलचल हुई मुंदी औंखें खुलनी हैं, जिस भौति प्रभाकर के कर-परस पाकर अधरों पर मन्द-मुस्कान ले

सरवर में सरोजिनी खिलती हैं। मूच्छा दूर होते ही मण्डली मुक्ता से दूर भाग खडी होती, राजाकाभी स्थानान्तरण हुआ

> कहीं पुनरावृति न हो जाय इस भीति से · · !

फिर,
जत्कष्ठा नहीं कष्ठ में
बबरुद्ध-मरा-सा स्वर है
दबी-दबी केंपती वाणी में।
सजल लोचन जिये
कर मुकुलित किये,
जिनयावनत कुम्मकार कहता है:
"अपराध सम्य हो, स्वामिन !

## २१६ / मुकमाटी

आप प्रजापति हैं, दयानिधान ! हम प्रजा हैं दया-पात्र, आप पालक है, हम बालक ! यह आप की ही निधि हैं हम आप की ही सन्निधि हैं एक शरण !

मेरी अनुपस्थिति के कारण आप लोगों को कष्ट हुआ, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामिन् ! अप अस्य रहे।" यूँ कहता-कहता मुक्ता की राशि को बोरियों में स्वय अपने हाथों से भरना है बिना किसी भीति से। यह वृश्य देख कर मण्डली-समेत राज-मुख ते गुण्ला निकलगी है ध्वीन— 'स्तय-धर्म की जय हो! स्तय-धर्म की जय हो!

11

उती प्रसग में
प्रासिणिक बात बताना है
अपक्ष कृष्य भी
प्रजापनि को सकेत कर
बाल-बाल बच गये, राजन् !
'बडे भाग्य का उदय समझी !
बरना,
जन-जल कर बाव्य बन

खो जाते शून्य में तभी के। और यह कौन-सी बुद्धिमत्ता है—

जलती अगरवाती को हाथ लगाने की आवश्यकता क्या थी <sup>1</sup> अगर अगरवाती अपनी मुरिक्ष को स्त्रय पीती, मगर,

सौम्य सुगन्धिको आपकी नासिकातक प्रेषित हो कर रही थी!

> दूसरी बात यह भी है कि 'लक्ष्मण-रेखा का उल्लघन रावण हो या सीता राम ही क्यों न हो दण्डित करेगा ही !'

अधिक अर्थं को चाह-दाह में जो दग्ध हो गया है अर्थं ही प्राण, अर्थं ही प्राण यूं--जान-मान कर, अर्थं में ही मुग्ध हो गया है, अर्थं-नीत में वह विदश्ध नहीं है।

"कलि-काल की वैषयिक छाँव मे प्रायः यही सीखा है इस विश्व ने वैश्यवृत्ति के परिवेश में— वेश्यावृत्ति की वैयावृत्य…!"

## २१८ / मूकनाडी

कुम्भ के व्यंगास्मक वचनों से राजा का विशास भान एक साथ तीन भानों से भावित हुआ---लज्जा का अनुरंजन, रोव का प्रसारण-आकृंचन, और घटना की यथायंता के विषय में चिन्ता-मिश्रित चिन्तन ।

मुख-मण्डल में परिवर्तन देख राजा के मन को विषय बनाया, फिर कम्भकार ने कुम्म की ओर

बिकम दिष्टिपात किया !

आत्म-वेदी, पर मर्ग-मेदी काल-मधुर, पर बाज कटुक कुम्म के कथन को विराम मिले ंकिसी भौति.

और राजा के प्रति सदाशय व्यक्त हो अपना

इसी आशय से । लो, कुल-ऋमागत

कोमल कुलीनता का परिचय मिलता कुम्म को !

तम् होकर गुरुजनों को भूलकर भी प्रवचन देना महा अज्ञान है दु:ख-मुझा, परस्तु, स्वों से गुण ग्रहण करना यानी
शिव-पथ पर क्लेंगे हम,
यूँ उन्हें क्वन देना
महा वरदान है सुख-सुधा,
और
गुरु होकर लख् जनों को
स्वप्न मे भी वचन देना,
यानी
उनका अनुकरण करना
सुख की राह को मिटाना है।

पर, हाँ !
विनय-अनुनय-समेत
यदि हित की बात पूछते हों,
पक्षपात से रहित हो
अक्षचात से रहित हो
हित-मिट-मिट-वचनों से
उन्हें प्रवचन देना
टु:ख के दाह को मिटाना है।

शतैः शतैः

शतैः शतैः

शतैः प्रत्ये वान्त्र-गत

उत्परः चढ़े हुए उतरते पारा-सम !

या

उवसते-उफनते

उत्परः उठकर पात्र से बाहर

उछसने को मचसते दूध में

थल की कुछ बूँदें गिरते ही

शान्त उपसमित दूध-सम !

कुम्म को समित का उफान

२२० / बुकनाडी

उद्दीपन उतरता-सा गया, अस्त-व्यस्त-सी स्थिति

अब पूरी। स्वस्थ-भान्त हुई देख,

स्वस्थ-नारा हुइ थ्या, फिर से निवेदन, कर-जोड़ प्रार्थना "हे कृपाण-पाणि कृपाप्राण! कृपापात्र पर कृपा करो

यह निधि स्वोकार कर इस पर उपकार करो!

> इसे उपहार मत समझो यह आपका ही हार है, श्रृंगार आपकी ही जीत है इसका उपभोग-उपयोग करना हमारी हार है, स्वामिन !"

वोरियो म घरो उपरिल मुक्ता-राणि बाहर की बोर झाँकतां कुम्मकार को इस विनय-प्रायेना को जो राजा से को जा रही है, सुनती-देखती, और समझ भी रहो है राखा के मन को गुदगुदा को, सम्मति को बोत सुकी राखा की चिति की बुदबुदी को मुख पर मन्द-मुस्कान के मिथ : हे राखन ! पदानुकूल है, स्वीकार करो इसे— गुँमानो कह रखी है। परन्तु सुनोः । मुक्ता वह नामानुकूल न राग करती, न द्वेष से भरती अपने आपको ! न ही मद-मान-मात्सर्यं उसे छुपाते कोई विकार !

सर्व-प्रथम प्रांगण में गिरी आकाश मण्डल से. फिर निरी-निरी हो विखरी, बोरियों में भरी गई। सम्मान के साथ अब जा रही है राज-प्रासाद की ओर… मक्त-कण्ठ से प्रशंसा हो रही है, पर मन्त्र मुग्धा हो सनती कब उसे ? मुदित-मुखी महिलाओं के संकट-हारिणी कण्ठ-हार बनती ! द्वार पर आगत अम्यागतों के सर पर हाथ रखती, तारणहार तोरणद्वार बनती, इस पर भी वह **ए**न्मुक्ता मुक्ता ही रहती अहंभाव से असंपृक्ता ... मुक्ता ... !

> कृष्मकार के निवेदन, मुक्ता और माहील के सराहन-समर्थेन पर विचार करता हुआ राजा स्वीकारोत्तिक का स्वागत करता है, सानन्द !

## २२२ / नुकनाटी

और मुक्ता की दुर्सम निधि ले राज-कोष को और समृद्ध करता है।

इसी भाँति ! घरखी की घवलिम कीर्ति वह चन्द्रमा की चित्रका को लजाती-सी दसों दिसाओं को चीरती हुई और बदती जा रही है सीमातीत सन्याकास में।

सूरज-शरों, वीरों की श्रीमानों की धीमानों की धीर-जनों की, तस्वीरों की शिश्यों की औं पद्मओं की किशोर किस्मतवालों की युवा-युवति, यति-यूथों की सामन्तों की, सन्तो की शीलाधरण सित्यों की परिश्रमी ऋषि-कृषकों की असि-मणि कर्मकारों की ऋषि-सिद्धि-समृद्धों की बुद्धों की, गुणवृद्धों की तरुवरों की, गरुवरों की परिमल पल्लव-पत्तों की गुरुतर गुल्म-गुच्छों की फल-दल कोमल फूलों की किसलय-स्निग्ध किसलयों की पर्वत-पर्व-तिष्टियों की

सदा सरकती सरिताओं की सरवर सरिवज सुष्मा की वादि गाँदि गाँदि

अरे यह कौन-सी परिणति उलटो-सी ! सागर की गरिलम रीति है''' और चिदती जा रही है घरती की बढ़ती कीर्ति को देख कर ! हे सबे ! अदेसख माव है यह

कुम्भ को मिटाकर
मिट्टी में मिला-बुलाकर
मिट्टी में मिला-बुलाकर
मिट्टी को बहाने हेतु
प्रशिक्षिता हुई प्रेषिता थी, जो
पर-पक्ष की यूजा कर
मुक्ता की बर्चा करती।
धरती के यक्ष को और बड़ाती हुई
लजीनी-सी लौटती बदलियों को देख।
सागर का सोम पल-भर में
चरम सीमा को कुने लगा।
लोचन लोहित हुए उनके,
मुक्टियौतन गईं

भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे स्रीर कषाय-कलुषित मानसवाला र्वं सोचता हवा सागर कछ मनोगाव व्यक्त करता है "स्वस्त्री हो या परस्त्री, स्त्री-जाति का स्वभाव है, किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वह । अन्यथा. मातृभूमि मातृ-पक्ष को स्याग-पत्र देना खेल है क्या ? और वह भी… बिना संक्लेश, विना आयास ! यह पुरुष-समाज के लिए टेढी बीर ही नहीं, त्रिकाल असम्भव कार्य है ! इसीलिए भूलकर भी कुल-परम्परा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। और गोपनीय कार्य के विषय में विचार-विमर्श-भूमिका नहीं बताना चाहिए। धरती के प्रति वैर-वैमनस्य-भाव ग्रजों के प्रति गर्वीसी दिष्ट सबको अधीन रखने की

अदम्य आकांक्षा सर्व-भक्षिणी वृत्ति " सागर की यह स्थिति देख सतेज प्रभाकर से सहा नहीं गया यह सब ! वतः उसने सागर-तल के रहवासी तेज तत्त्व को सूचित किया गृह संकेतो से सचेत किया जो प्रभाकर से ही शासित या, जातीयता का साम्य भी था जिसमें: परिणामस्वरूप तुरन्त वडवानल भयकर रूप ले खील उठा. ओर 'हे क्षार का पारावार सागर, तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मझे युँ बोल उठा।

आवहयक अवसर पर सज्जन-साधुं पुरुषों को भी, आवेश-आवेग का आध्रय लेकर ही कार्यं करना पडता है। अन्यया, सज्जनता दूषित होती है दुजंनता पूषित होती है जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कव रही "

कथनी और करनी में बहुत अन्तर है, जो कहता है वह करता नहीं

## २२६ / मुक्तमाडी

बौर

बो करता है वह कहता नहीं,
यूँ उहाका लेता हुआ
सागर व्यंग कसता है उनः
"अगर से सुरव जल रहा है
नीचे से पुण जवल रहे हो !
बौर
बीच में रहकर भी यह सागर
कर जला, कर जवला 'यह
कर्म वातिस-शीलः यह
कर्म वस्ताः"?

हाय रे! शीतल योग पाकर भी शीतल कहाँ वने तुम? तुमने उष्णत्व को कव उगला?

दूसरी बात यह भी है कि, तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कृपित रहता है तथा चित्त कांभित रहता है,

> बन्यया उन्मत्तवत् तुम यडान्तद्वा बकते क्यों ? पित-प्रशमन हेतु मुक्तते याचना कर, सुबाकर-सम सुधा-सेवन किया करो और प्रभाकर का पक्ष न लिया करो !"

कूट-कूट कर सागर में कूट-नीति भरी है। पुन: प्रारम्भ होता है पुरुषायाँ। पृषिकी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना!

इसीलिए इस बार
पुरुष को प्रशिक्षित किया है
प्रचुर - प्रभूत समय देकर।
और वह पुरुष हैं—
'तीन पर-बादल'
बदालयाँ नहीं दल-बदलने वाली
अट से दया से पिषलने बाली।

सुभ-कार्यों में विघन डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। इनका जघन परिणाम है, जघन ही काम ! और

'घन' नाम !

सागर में से उठते-उठते सारपूर्ण नीर-भरे कम-कम से वायुवान-सम अपने-अपने बनों सहित आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल हतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहबर-साथी से बिखुश फ्रमित हो फटका अमर-दल, सहबर की शंका से हो मानो

#### २२८ / गुकनाटी

और निराव हो लौटता है यानी भ्रमर से भी अधिक काला है यह पहला वादल-दल।

दूसरा "दूर से ही
विष उपलता विषधर-सम नीला
नील-कण्ड. लीला-बाला —
जिस की जाभा से
पका पीला धान का खेत भी
हरितामा से भर जाता है!
और,
अन्तिम-दल
कबृनर रंग-बाला है।

यूँ वे तीनों, तन के अनुरूप ही मन से कल्पित हैं।

ान से कलुषित हैं।
इन की मनी-मीमांसा लिखी जा रही है:
बाण्डाल-सम प्रचण्ड बील वाले हैं
इमण्डाल-सम प्रचण्ड बील वाले हैं
इमण्ड के अख्यण्ड पिण्ड बने हैं,
इक्ता इदय अदय का निलय बना है,
ग्ह-रह कर कलह
करते ही रहते हैं ये,
बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें !
इन्हें देख कर दूर से ही
मूत भाग जाते हैं भय से,
भयभीत होती जमाबस्या भी इन से
इर कहीं खूबी रहती वह;
यही कारण है कि
एक मास में एक ही बार—
बाहर वाती है आवास तजकर।

निशा इनकी बहन लगती है, सागर से शशि की मित्रता हुई अपयश - कलक का पात्र बना शक्ति किसी रूपवती सुन्दरी से सम्बन्ध नहीं होने से शशि का सम्बन्ध निशा के साथ हुआ. मो ... सागर को श्रेय मिलता यह ! मोह-मृत के बन्नीभृत हए कभी किसी तरह भी किसो के वश में नहीं आते थे. द्राशयी है, दूष्ट रहे है दूराचार से पुष्ट रहे हैं, दूसरों को दुःख देकर तुष्ट होते है, तृप्त होते हैं, दसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं, प्रतिशोध की वृत्ति इन की सहजा - जन्मजा है वैर-विरोध की यस्थि इन की खुलती नहीं झट से। निर्दोषों में दोष लगाते हैं संतोषों में रोष जगाते हैं वन्द्यों को भी निन्दा करते हैं शभ कर्नों को अन्धे करते हैं.

मुक्रत की सूषमा-सुरक्षि को सूषना नहीं वाहते भूलकर भी, विषयों के रसिक बने हैं कथाय-कृषि के कृषक बने हैं जल-धरनाम इनका सार्थक है।

### २३० / जुकसादी

जड़त्व को धारण करने से जो मति-मन्द मदान्ध बने हैं।

यद्याप इनका नाम पयोधर भी है, तथापि विष ही वयति हैं वर्षात्रक्षु में ये। अन्यया, भ्रमर-सम काले क्यों हैं? यह बात निराली है कि बसुधा का समागम होते ही 'विष' सुधा बन जाता है और यह भी एक खंका होती है, कि वर्षा-त्रक्षु के अनन्तर बाद क्रुपु में होरक-सम सुभ क्यों होते' ...?

उपाय की उपस्थिति ही
पर्याप्त नहीं,
उपादेय की प्राप्ति के लिए
अपाय की अनुपरिवर्ति भी व्यक्तियाँ है।
और वह
अनायास नहीं, प्रयास-साध्य है।
इस कार्य-कारण की व्यवस्था को
स्मरण में रखते हुए ही
सर्व प्रथम वह बादल-दल
देखते-देखते वलभर में
अपने प्य में बाधक वने
प्रमाकर से जा मिड़ते हैं
और
यन ममक-मुले

गुर-गर्जन करते कहते हैं कि, "धरती का पक्ष क्यों लेता है? सागर से क्यों चिडता है?

बरे खर प्रभाकर, सून ! भले ही गगनमणि कहलाता है तू, सीर-मण्डल देवता-ग्रह-प्रह-गणों में अग्र तुझमें व्ययता की सीमा दिखती है अरे उप्रशिरोमणि ! तेरा विग्रह "यानी-देह-धारण करना वया है। कारण. कहाँ है तेरे पास विश्राम-गृह ? तभी ''तो दिन भर दीन-हीन-सा दर-दर भटकता रहता है ! फिर भी क्या समझ कर साहुस करता है सागर के साथ विग्रह-संवर्ष हेतु ?

> जरे, जब तो सागरका पक्ष ग्रहण कर ले, करले अनुग्रह अपने पर, और, सुख-बान्ति-यश का संग्रह कर ! अवसर है, अवसर से काम से जब, यर से काम से ! अवस्''तो''' छोड़ दे उलटी मुन अस्पवा,

'ग्रहण' की व्यवस्था अविलम्ब होगी। अकीर्ति का कारण कदाग्रह है कदाग्रही को मिलता आया है चिर से कारागृह वह!

कठोर ककेंश कर्ण-कटु झब्दों की मार सुन दशों-दिशाये विधर हो गई, नभ-मण्डल निस्तेज हुवा

फैले बादल-दलों में डूब-सा गया अवगाह-प्रदाता अवगाहित-सा हो गया !

और,
प्रधानर का प्रधा-मण्डल थी
कृष्ठ-कृष्ठ निष्प्रभ हुवा कहता है,
कि
'अरे टगो, औरों को टग कर
टहाका लेनेवालो,
वरे, खण्डल जीवन जोनेवालो,
पाखण्ड-पक्ष ले उद्देनवालो !
रहस्य की यह वात समझने में
अभी समय लगेगा तुन्हें !

गन्दा नहीं,
बन्दा ही भयभीत होता है
वियम-विधन ससार से—
और,
बन्धा नहीं,
औंब-बाला ही भयभीत होता है
परम-सधन अध्यक्तार से।

हिसा की हिसा करना ही
अहिसा की पूजा है" प्रश्वता,
और
हिसक की हिसा या पूजा
नियम से
अहिसा की हत्या है" नृश्वता।
ग्री-रता ही वृत्ति वह
अरती की धीरता है
और
जन्मय-रता ही वृत्ति वह
जन्मय की काय-रता है।

मही की मर्धन्यता को अर्चना के कोमल फलों से ਕੀਨ जलिंघ की जवस्यता को तर्जना के कठोर शुलों से पदोचित पुरस्कृत करता प्रभाकर फिर स्वाभिमान से भर आया. जितनी थी उतनी हो पूरी-की-पूरी उसकी तेज उष्णता वह उभर आई ऊपर। रुधिर में सनी-सी, भय की जनी क्रमर उठी-तनी भक्टियाँ लपलपाती रसना बनी, मानो बाग की ब्रैंदें टपकाती हों, षनी ''कहीं '' 'नही, नही, किसी को छोड़ें गी नहीं ।' यूँ गरजती दावानल-सम धधकती वनी-सी बनी\*\*\* सही-सही समझ में नहीं माता।

पूरी बूली दोनों बौंबों में लावा का बुलावा है क्या ? भूलावा है यह ! बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी तेज तस्व का मुल-स्रोत

विश्व का विद्य त-केन्द्र।

ससार के कोने-कोने में तेज तत्त्व का निर्यात यही से होता है, जिसके अभाव में यातायात ठप् जड़-जंगमो का ! चारों ओर अंधकार, घप…।

निन्दा की दृष्टि से निरखने में निरत निकट नीचे आये नीच-निरासी नीति वाले बादस-दलों को जलाने हेतु — प्रभाकर के प्रयास को निरख सागर ने राहु को बाद किया, और कहा:

> "प्रभाकर की जहण्डता कब तक चलेगी (पृथिवी से प्रभावित प्रभाकर) सीर-मण्डल की वालीनता की लीना हुए वह ! घरती की सेवा में निरत हुआ पृथिवी से प्रभावित प्रभाकर

क्या आपसे परिचित नहीं ? क्या मृगराज के सम्मुख जा मनमानी करता है मृग भी ?…

क्या मानी बन मेंडक भी विवधर के मुख पर जा बेल खेल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती की सेवा के निष आपका उपहास कर रहा हो!

> कुछ भी हो, कुछ भी लो, मन-चाहा, मुँह-मौगा ! मौग पूरी होगी सुम्मान के साथ, यह अपार राशि राह देख रही है।

शिष्टों का उत्पादन - पालन हो दुष्टों का उत्पातन - गालन हो, सपदा की सफलता वह सदपयोगिता में है ना !

> राह में राशि मिसती देख बाहु गुमराह-सा हो गया हाय! राहु की राह ही बदल गई और जुपचाप यह सब पाप होता रहा विनदहाड़े— सरासर सामर से जोर...!

यान में भर-भर झिल-मिल, झिल-मिल अनगिन निधियाँ

## २३६ / मूकवाटी

ऐसी हैसती घवलिय हैंसियाँ मनहर हीरक मौलिक-मणियाँ मुक्ता-म्ंगा माणिक-छवियाँ पुखराजों की पीलिम पटियाँ राजाओं में राग उभरता नीलम के नग रजतिम छडियाँ।

> सागर-पक्ष का समर्थन हुआ राहु राजी हुआ, राशि स्वीकृत हुई सो : दुर्बलता मिटी सागर का पक्ष सबल हुआ। राह का घर भर गया अनद्यम-प्राप्त अमाप निधि से। तव राहका सर भर गया विष-विषम पाप-निधि से । यानी अस् वर्य-निधि के स्पर्श से राहु इतना काला हो गया, कि वह दुर्दर्श्य हो गया पाप-शाला क्षीणतम स्कृत बाला दृश्य नहीं रहा दर्शकों के स्पर्धं नही रहा स्पर्धकों के !

लो, विचारों में समानता चूली, दो सक्तियाँ परस्पर मिली। गुरवेल तो कड़वी होती ही है और नीम पर चढ़ी हो तो कहना ही क्या!

मली-बूरी भविष्य की गोद में है करवर्टे लेती पड़ी अभी ! इस पर भी दोनों के मन में चैन कहाँ— आकुलता कई मुनी बढ़ी है।

> दिन में, रात में प्रकाश में, तम में आंख बन्द करके भी दोनों प्रलय ही देखते हैं, प्रलय ही इनका भोजन रहा है प्रलय ही प्रयोजन…!

घरती के विलय में निलय केंग्रे मिलेगा ? बौर कहाँ वह जीवन-साधन\*\*\*? घरती की विजय में जभय किसे न मिलेगा ? बौर यहाँ जीवन-साधन !

> हमें, तुम्हें और उन्हें यहां कोई चाहें जिन्हें। हाय, परन्तु! कहीं प्राप्त है इस विचार का विस्तार इन्हें? कृटिल ब्याल-वालवाला करास-का गाववाला वाडू-बल से रहित हुआ। बाहु-बल से सहित हुआ।

# २३८ / मुकसादी बराह-राह का राही राह

हिताहित-विवेक-वंचित स्वभाव से कर, कद्व हवा रौद्र-पूर, रुष्ट हुआ

कोलाहल किये विना एक-दो कवल किये विना

बस, साबत ही निगनता है प्रताप-पुंज प्रभाकर को।

सिन्ध में विन्दू-सा माँ की गहन-गोद में शिश्-सा

राह के गाल में समाहित हुआ भास्कर। दिनकर तिरोहित हुआ…सो

दिन का अवसान-सा लगता है

विखने लगा दीन-हीन दिन द्दिन से विरादरिद्र गृही-सा।

यह सन्ध्याकाल है या

अकाल में काल का आगमत ! तिलक से विरहित ललना-ललाट-तब-सम

गगनांगना का औरान अभिराम कहाँ रहा वह ?

दिशाओं की दशा बदली

जीर्ण-ज्यर-प्रसित काया-सी।

और

कमल-बन्ध् नही दिखासी… कमल-दल मुक्लित हुआ कमनीयता में कभी बाई अक्रम ! . बन का, उपबन का जीवन वह मिटता-सा सगता है.

पवन का पीवन-संजीवन जुटता-सा लगता है। बिन्नि मित्र हैना पवन का! तेब तत्त्व का स्रोत हैना सूर्य!

अरुक, अव्यक पश्चिक होकर भी पवन के पद यमे हैं आज मित्र की त्राजीविका सुटती देखा।

> मासूम ममता की मृति स्वैर-विहारी स्वतन्त्र-संज्ञी संगीत-जीवी संयम-तन्त्री सर्व-संगों से मक्त : नि:संग अंग ही संगीती - संगी जिस का संघ-समाज-सेवी वात्सल्य-पूर वक्षस्तल ! तमो-रजो अवगुण-हनी सतो-गुणी, श्रमगुण-धनी वैर-विरोधी बेद-बोधि संघ्याकी शंकासे वाक्ल वाकस्मिक भय से ब्याकल जिसके पंख भर आये हैं श्लय पक्षी-दल वह विहंगम दश्य-दर्शन छोड अपने-अपने नीड़ों पर बा मौन बैठ जाता है जिसका तन. सीर चिन्ता की सुदूर "गहनता में पैठ जाता है जिसका मन !

कम्पित हैं अनुकम्पा से अनुक्षण सो•••तन में कम्पन है. २४० / बुकवाटी

: :

अन्दर के बार्ड़ कण आर्त के कारण बाहर आ-आकर कन्दन कर रहे हैं!

ये तो कल के ही कर्ण हैं
परन्तु, बेद हैं कल का रव
कहीं है वह कलरव ?
कलकष्ठ का कष्ट भी कृष्टित हुआ
वचन जयवन नर्सन में
केवन भर-वस्त बाजक्दन !

काक - क्रोकिल - क्योतों में चील - चिडिया - चातक - चित में बाध - भेड - बाज - वकों में सारंग - कुरंग - सिंह - अग मे खग - खरगोशों - खरों - खलों में ललित-लसाम - लजील लताओं में पर्वत - परमोन्नत शिखरों में चीद पादपों औं पौधों में पल्लव-पातों, फल-फलों में बिरह-वेदना का उन्मेष देखा नहीं जाता निमेच भी मो… संकल्प लिया पछी-दल ने---सर्थ-प्रहण का संकट यह जब तक दर नहीं होगा तब तक भोजन-पान का त्याग ! जन-रंजन, मनरजन का त्याग ! और तो और. अजन-व्यंजन का भी !

सूचरों नणस्वरों का हा-हाकार सुनकर राहु के मुख में छटपटाते दितकर को देखकर बादल के दिल को बल मिला, कहीं कई मुणा खुन बढ़-सागया उसका !

पर-पक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है, पर, होना नहीं चाहिए; अपी हब-पक्ष के पराभव में दिल पर दौरा पड़ता है यह सब जग की जड़ता है।

अब मेवों के वर्षण को कौन रोक सकता है ? अब मेवों के हुएंग को कौन रोक सकता है ? प्रलय-कारिणी वर्षी की सुमिका पूरी बन पढ़ी है यबास्थान— मूं कहते माहील को देख,

जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुवा काम करती है परस्तु, जब दुवा भी काम नहीं करती तब क्या रहा खेब ? २४२ / मुक्तमाटी

कौन सहारा ? असे मुनो ! दृढ़ा धूबा संबधा-आर्लिगता यह बो बेतना है — स्वबंधुबा काम करती है, यूं सोबती हुई धरती को

विनय-अनुनय से कहते हैं

"मौं के मान का सम्मान हो राघव-वंश के अश हैं थे, लाघव-वंश के प्रशंसक भी

परन्तु,

महं के संस्कार से संस्कारित गारव-वंश के ध्वंसक हैं, भौ!

> हुए, हो रहे, और होंगे जिस वंश में हुंस परमहुस जस वहा की स्मृति विस्मृत

उस वश की स्मृति विस्मृत न हो, माँ ! वश-परम्परा की परिचर्या करने दो इसे.

रहने दो उसे,

थम का भावन रही ... जो !

मात्र परिचर्ची

सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही जाज स्वादपूर्ण, स्वास्च्य-वर्धक लग रहा है इसे।"

> जगद्हितींबणी मा के मंगलमय चरण-कमलों में मस्तक घरते, करते नमन

बीर माँ के मृख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते यूँ:

पाप-पाखण्ड पर प्रहार करो प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो !

٦

दुढ़नना श्रमण-सम सक्षम कार्य करने कटिबद्ध हो अवाह उत्साह साथ ने अनिगन कण ये उड़ते हैं थाह-सून्य सून्य में "! रणभेरी सुनकर स्वांगन में कूदने वाले स्वाभिमानी स्वराज्य-प्रेमी लोहित-लोचन उद्घट-सम तप्त लौह-पिष्ड पर वन-प्रहार से, चट-चट छूटते स्फूलिंग अनुचटन-सम नाल-लाल ये धरती-कण क्षण-क्षण में एक-एक होकर भी कई जलकणों की, बस सोखते वा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं ... पूरा बल लगाकर भी भू-कणों को राशि को चीर-बीर कर इस पार भू-तक नहीं वा पाये जल-कण। २४४ / मुक्तमाटी

ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जल-कणों से, नीचे से ऊपर की ओर उडते अनगिन भू-कर्णों का जोरदार टकराव! परिणाम यह हुआ, कि एक-एक जल-कण कई कणों में विभाजित होते-

ओरदार बिखराव ! वारों ओर जोर जोर : और

छोर-शन्य सौरमण्डल में धूम्रदार घिराव…!

घनों के उत्पर विधन छा गया भू-कण सचन होकर भी अथ से परे अनव रहे.

वना के कण अनव कहा ? अधों के भार, सी-सी प्रकार सो भयभीत हो भाग रहे.

और भू-कण वे भूबे-से

काल बन कर, भयंकर रूप ले

जल-कर्णों के पीछे भाग रहे हैं। इस अवसर पर इन्द्र भी

अवतरित हुवा, अमरों का ईश । परन्तू

उसका अवतरण गुप्त रहा दृष्टिगोचर नहीं हुवा वह, केवल धनुष दिख रहा कार्यरत इन्द्रधनुष !

> महापुरुष प्रकास में नहीं बाते बाना भी नहीं चाहते, प्रकास-प्रदान में ही उन्हें रह बाता है। यह बात निराशी है, कि प्रकास सब को प्रकाशित करेगा ही स्व हो या पर, 'प्रकाश्य' भर को...! फिर, सत्ता-सृत्य बस्तु भी कहाँ है? फिर, यह भी सम्भव कहाँ

सत्ता हो और प्रकाशित न हो? इन्द्र-समयही बाहता है 'यह' भी।

मैं यथाकार बनना चाहता हूँ व्यथाकार नही।

बोर
वैं तथाकार बनना चाहता हूँ
कथाकार नहीं।
इस लेखनी की भी यही भावना है—
कृति रहे, संस्कृति रहे
आगामी असीम काल तक
जामृत' जीवित' अजित !
सहज प्रकृति का बहु
प्रगार - श्रीकार
मनहर बाकार के
जिसमें बाकुत होता है।
कत्ती न रहे, वह
विदय के सम्भूष कृषी भी

२४६ / मुक्तमाटी

विषम - विकृति का वह सार-बार संसार अहंकार का हुँकार के विसमें जागृत होता है। कीर हित स्व-पर का यह निश्चत निराकृत होता है!

> आज इन्द्र का पुरुवार्य सीमा क्टू रहा है, दाहिते हाम से धनुष को डोद को दाहिते कान तक पूरा खींचकर निरक्तर छोड़े जा रहे तीचे सूचीमुखी नाजों से छिदे वा रहे, फिले जा रहे, विद्रप-विद्योणे हो रहे हैं बादल-वर्लों के बढ़न सब।

वर्बर मर्मर-सी हो आई स्थिति उनकी दयनीय-सी गति, स्लाई आती है!

क्ष्मता है। भू-कण ही भू-कण बोड़े से ही श्रेष हैं बस-कण। यही कारण है कि सागर ने फिर से प्रेषित किसे जल-मरे सवालव बादस-बल, और साथ ही साथ बारो क्या करना, यह भी सूचित किया है। सूचित भावानुसार तुरन्त, बावजों वे विवासी का उत्पादन किया, कोछ से भरी विवासी की जिम्मे लगी। सब की जों में ऐसी बन्द हो गई विवास गई हों मोंद से कहीं ! सूसवृत्त बृत-सी गई सवकी जीरों की क्या कथा, निसर्व से अनिमेष रहा इन्द्र भी निमिय-पर में निमेषवाला बन गया, यानी इन्द्र की जों भी बार-बार पत्तक बारने सगीं। तभी इन्द्र ने जांकी में बा कर जाने वरूत बच्च निकास कर बाहलों पर पेंक दिया।

वजाधात से बाहत हो मेघों के मुख से 'बाह' ध्वनि निकली, जिसे सुनते ही सौर-मण्डल बहुरा हो गया।

रावण की मौति चीखना
मेघों का रोना वह
अपवक्न सिद्ध हुआ सागद के लिए,
और
आर-व्यवती विजनी की आंखों में
पूरि-पूरि बूलि-कण
पुश-वृत कर
दु:बहु दू:ब वेते लये।
ऐसी विवय-स्थित को देख
विजनी की कंगने सगी,
इसी कारक से सागद

२४८ / मुकमाटी

चला-चपला पलायुवाली बनीहो बिजली!

इस दुवंटना को देख, तुरन्त,

सागर से पुन: सुजना मिलती है भयभीत बादलों को, कि इन्द्र ने अमोच अस्त्र बलाया तो... तुम रामबाण से काम लो!

पीछे हटने का मत नाम लो इंट का जवाब पत्थर से दो ! विलम्ब नहीं, अविलम्ब बोला-वृष्टि करो.... उपलबर्वा!

लो, फिर से बादलों में स्फूर्ति आई स्वाभिमान सचेत हुआ ओलों का उत्पादन प्रारम्भ !

सो ... ऐसा लग रहा है उत्पादन नहीं, उद्घाटन-अनावरण हुआ है अपार भण्डार का कहीं!

लघु-गुरु बणु-महा त्रिकोण-चतुष्कोण वासे

त्रिकोण-वतुष्कोण वाले तथा पौच पहलू वाले फिल्म-भिन्न आकार वाले फिल्म-भिन्न भार वाले गोल-गोल सुडौल बोले क्या कहे, क्या बोले, वही देखो वहाँ बोले सीर-मण्यल भर गया | सो "यह नेबनी तुलना करने बैठी सौर बौर भूमण्डल की: ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है तो इधर "नीवे मनु की शक्ति विद्यमान ! कपर यन्त्र है, व्यव रहा है नीचे मन्त्र है, गुनगना रहा है एक मारक है एक तारकः एक विज्ञान है विसकी आजीविका तर्कणा है. एक आस्था है जिसे बाजीविका की चिन्ता नहीं. एक बधर में लटका है उसे आधार नहीं पैर टिकाने, एक को घरती की शरण मिली है यही कारण है, ऊपर वाले के पास केवल दिमाग है, चरण नहीं ... हो सकता है दीमक खा गये हों तसके चरणों को…! नीचे वाला चलता भी है प्रसंग वश अपर भी चढ़ सकता है; st! जपरवासे का दिमाग चढ सकता है तब वह विनाश का. पतन का ही पाठ पढ सकता है।

यह भी सर्व-विदित है कि प्रश्न-चिह्न उपर ही २४० / पृष्णस्ती लटका मिसता है सदा, जबकि पूर्ण-विदास नीचे । प्रश्न का उत्तर नीचे ही मिलता है ऊसर कदापि नहीं '' जत्तर में विदास है, ब्रान्ति अनन्त । प्रश्न सदा आकृत रहता है जत्तर के जनन्तर प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न का जीवन-प्रन्त — सिम्बु में विन्यु विलोन ज्यों ''।

लेखनी ते हुई इस तुलना में
अपना अवसूत्यन जान कर हो मानो,
निर्वय हो टूट पड़े
फू-क्यों के उमर अव्यागन बोले ।
प्रतिकार के रूप में
अपने बन का परिषय देते
मस्तक के बल फू-क्यों ने भी
ओलों को टक्कर देकर
उछान दिया शून्य में
बहुत दूर: "धरती के कक्ष के बाहर,
'आर्यम्ट,' रोहिशी' आदिक
उपग्रहों को उछान देता है
यथा प्रश्रेपास्त ।

٢١

इस टकराब से कुछ बोसे तो पल भर में फूट-फूट कर बहु भागों में बंट गये, और वह दश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि
स्वर्गों से बरसाई गई
परिमल-बारिकात विजय-गौकृरियों ही
मंगल मुस्कात विकेरतीं
नीचे उतर रही हाँ, धीरे-धीरे!
देवों से घरती का स्वागत-अधिनक्वन क्यों।

बोलों को कुछ पीड़ा न हो,
यूँ विचार कर ही मानो
उन्हें मस्तक पर लेकर
उह रहे हैं भू-कण !
सो एसा लग रहा, कि
हन्मान अपने तर पर
हिमालय से उड़ रहा हो!

यह घटना-कम घण्टों तक चलता रहा ... लगातार, इसके सामने 'स्टार-बार' बो इन दिनों चर्चा का विषय बना है विशेष महस्व नहीं रखता।

क्रमर घटती इस घटना का अवजोकन खुली आधि से कुम्भ-समृह भी कर रहा। पर, कुम्भ के मुख पर श्रीति का लहर-वैषम्य नहीं है सहज-साकी भाव से, बस सब कक्ष संवेदित है

सरल-गरल, सकल-शकल सब !

इस पर भी विस्मय की बात तो यह है कि, एक भी बोला नीचे बाकर कृष्य को भाग नहीं कर सका ! जहाँ तक हार-जीत की बात है— गू-कपों की जीत हो चुकी है बीर बारलों-जोनों के गक्षे में हार का हार लटक रहा है सूर्यभ-सूर्यान्व से रहित मृतक मुरसाया हुवा!

त्वापि,
नये-नये बादलों का आगमन
नृतन ओलों का उत्पादन
बीच-बीच में बिजली की काँध
संबर्ष का उत्कर्षण-प्रकर्षण
कलह कसमकस सूर्तता
सागर के विषय-वक्केत क्र्रता
आदि-आदि यह सब
प्राभव के बाद बढ़ता हुआ बाह-परिणाम है,
कोध का पराभव होना सहज नहीं।

इस प्रतिकृतता में भी
पूर्व भू-कर्णों का साहस अद्भृत है,
स्माग-तपस्या अनुद्रों !
बन्म-पूर्मि की लाज
मौ-पृषिवर्गे की प्रतिकार वृद्ध गिन्द्रों के स्वाप्त की प्रतिकार वृद्ध गिन्द्रा के बिना दिक नहीं सकती, कर नहीं सकती यहाँ, नुट जाती तभी की इस विषय को स्मृति में साता हुया उपास्य की उपासना में दूबता वह शिल्पी— किसीबात की माँग नहीं की बाज तक उसने।

इसका बाई यह नहीं कि
यहाँ कोई पीड़ा हो नहीं,
बाव का अनुभव नहीं हो रहा हो;
हाँ,
अर्थ का अभाव कोई बाभाव नहीं है
बौर
प्रभु से अर्थ की साँग करना भी
अर्थ है ना !

वो आपके पास है ही नहीं रखना ही नहीं वाहते उसकी क्या माँग? परन्तु, परमार्च का अभाव असझ हो उठा है इस में, विमो! इस अभाव का अभाव कव हो?

> किसी विशेष कारणवश बोकाकुल हो बान्त वक कर शवासन से सोवे हुए किसोर की सुरुपातिसुदम सिसकन में ही बनीपूत दुःख की गन्स माती है वह भी भी की नासा को। उस की दवसन-प्रमाणी का सरकन बारोहण-जबरोहण का अवण भी की अवला ही कर सकती है।

पहते कपड़ों को नहीं काड़ रहा है हाक-पैर नहीं पछाड़ रहा है घरा पर, बीर मुख-मुद्रा को विक्रत करता हुना आत्रोश के साथ कन्दन नहीं कर रहा है, इसी कारण उसमें हुआ के अथान का निर्णय सेना सही निर्णय नहीं माना जा सकता।

मौग—दुःख का अभिव्यक्तिकरण नहीं है यहाँ किन्तु दुःख की घटाओं से आच्छन्न हैं अन्दर का आकास ! कस्कात कॉन यदि

अन्तर्यामी को भी नहीं होगा, तो फिर…

> किस की जांचे हैं वे हते देख सकें और तुरस्त ही सजज हो सांस्वना दे सकें ? माँ-घरती का मान पच जाय, प्रभो ! यरीक्षा की भी सीमा होती है जिए-परीक्षा भी प्रायः पात्र को भी सीमा होती है जिए-परीक्षा भी प्रायः पात्र के मिल प्रति है । वार-बार दीमें स्वास सेने से खैं-साहस का बौध हिनता है

दरार की पूरी सम्भावना है।

हाय ! अकाल में ही जीवन से हाय धोना पड़ेगा क्या ?

हाथ धीना पढ़ेगा क्य दिन-पर-दिन कटते गये ... कई दिन! जब कारण झात हुआ जिल्मी के अदर्शन का प्रेमघरी मस्-मुस्कात साढ़-प्यार की बात! गात पर हाथ सहलाता कोमल कर-पस्तवों का सहलाव संगीत के साथ आरमधात् कराता ग्रीतल के साथ आरमधात् कराता ग्रीतल बिल का सहल कराया स्मृति का सुब्बय अतीत का,

गुलाब-पीध के समक्ष ।

जीर
पौध ने दुष्टिपात किया तुरस्त !
सुदुर---प्रांगण में जासीन जिल्मी की ओर,
जो
भीग-मृक्ति से ऊन गया है,
उस की मति वह
प्रमु-वरणों की दासी बनी है,
पर
प्रसाकति पर पतली हुल्की-सी
उदासी कसी है!

वर्ग-संकट में पड़े स्वामी को देख गुलाब-पौध बोल उठा : "इस संकट का अन्त निकट हो,

### २१६ / मूकमाडी

विकट से विकटतम संकट भी कट वाते हैं पक्ष भर में; बाप को स्मरण में लाते ही फिर तो प्रमों! निकट-निकटतम निरखता बाप को हृदय में पाते भी वितम्ब मर्मों हो रहा है, आये के इस कार्य में "?"

इसी अवसर पर, यानी आगत संकट पर ही गुलाव के कॉर्ट भी बाँत कटकटाते हूं, कर्ण-कट कुछ कहते दूं: "कंट कंट ! हृदय-सृत्य छली कहीं का ! कंटक बन मत बिछ जा ? निरोह-निर्दोष-निरष्ठल

नीराग पिकां के पच पर !
अपना हठ छोड़,
अब तो हट जा
पय से दूर ''कहीं चला जा,
करित से ही कीटा निकाला जाता है—
यह पता नहीं तुझे ?
ध्यान रख,
कुछ ही पकों में पता ही न चलेगा तेरा !''
और
इसी बीच इसी विषय में
डाल पर सटकता फल—

विश्वेच सिम्म हो जाता है न ही कटि की बात काटता है न ही कटि को डॉटता है, परन्तु ममयोजित बात करता है कटि के उडेग-ऊमा के उपक्षमन हेतु।

जब सुई से काम बल सकता है तलवाब का प्रहार क्यों? जब फूल से काम चल संकता है धूल का व्यवहाद क्यों? जब मूल में भूतल पर रह कर ही फल हाथ लग रहा है

तब जूल पर चढना
मात्र मक्ति-समय का अपध्यय ही नहीं,
सही पूर्णांकन का अचान भी सिद्ध करता है।
यूँ, गन्ध-निधान मुलाब
नीति-नियोग की विधि बताता
प्रीति-प्रयोग की निधि दिखाना
अपने अभिन्न अनन्य मित्र
प्रणु-अणु से, कल-कण से
सुर्पि का परिचय कराता
दिवि-वियंगों तक फैला कर
गन्ध-बाहुक पबन का स्मरण करता है।

कुक्के क्षण निकलते, कि विनय - विस्वास विचारशील प्रकृति के बनुरूप प्रकृति वाला वन-उपवन विचरण-धर्मा वसन्त-वर्षानुवार-धर्मा सब ऋतुवों में समान-कर्मा जीवन के सण-सण में मेत्रिक-माब का वास्वादन करता जीवन के सण-सण में पेत्रिक-माब का अधिवादन करता पवन का जागमन हवा।

ऐसे व्यक्तित्व के सम्बन्ध में ही संतों की ये पक्तियाँ मिलती हूँ, कि 'जिसकी कर्तृंब्य निष्ठा वह काष्ट्रा को कूती मिलती हैं उसकी सबंमान्य प्रतिष्ठा तो'' काष्ट्रा को भी पार कर जाती है।'

[

लो, स्मरणमात्र से ही

मित्र का निसन हुआः सो

मुताव फूला न समाया

मुदित-मुखः

आमोद झूला झूलने लगा,

परिणाम यह हुआः

आगत सित्र का स्वागत स्वयमेव हुआः।

फूल ने पवन को प्रेम में नहला विया, और बदले में पवन ने फूल को प्रेम से हिला दिया! कुछ क्षण मीन !

फिर पवन ने कहा विनय के साथ :
"मुझे याद किया" खो
कारण जात करता महता है

"जिससे कि
प्रासंगिक कर्तव्य पूर्ण कर सक्
ज्ञान कर सक्
जार कोई प्रयोजना नहीं"

हाँ !

पर के लिए भी कुछ कर्ड सहयोगी - उपयोगी बर्नू यह भावना एक बहाना है,

दूसरों को माध्यम बनाकर
मध्यम—यानी समता की ओर बढ़ना
बस, सुगमतन पथ है,
और
और के प्रति अपने अन्दर भरी
ग्लानि - पृणा के लिए विरेचन !"
पवन के इस बाबय पर
उत्तर के रूप में, फूल ने
मुख्ते कुछ थी नहीं कहा,
मान गम्भीर मुद्रा से
घरती की ओर देखता रहा।
फिर,
दया-प्रवीपृत होकर
करणा-क्रलकती दृष्टि फेरी
सुद्र बैठे शिल्पी की ओर…

वो औरों से स्था, अपने सरीर की ओर भी निहारता नहीं।

कुछ पल खिसक गये, कि
फूल का मुख तमतमाने सगा
क्रीध के कारण;
पौचुरी-क्य अधर-पत्लव
फड़फडाने लगे, सोभ से;
रक्त-बन्दन और्खों से वह
ऊपर बादलों की और देखता है—
जो हत्यकलहु-कम्-मन्त बने हैं;
हैं विध्न के साक्षात् अवतार,
संवेगमय जीवन के प्रति
उद्देग-आवेग प्रवांसत करते,
और

शुभ-भावों का भग्नावसेव नाय !

भिग्न-भिन्न पात्रों को देखकर

भिग्न-भिन्न भाव-मंगिमाओं के साथ
फूल का यह जो

वनन-नमन परिवासन हुजा,
हुजा वर्तन - परिवर्तन,
उतना ही पर्योद्ध्य वा पवन के लिए ।
ही ! ही !!

बनुक्त भी झात होता है अवस्य
उद्यमशील व्यक्ति के लिए

फर--तो--संयमशील भवित के लिए
किसी भी बात की अव्यक्तता

बाकुलित करेगी क्या ? सब कुछ बुकेगा-बिकेगा उसके सम्मुख अविलम्ब !

र्यु आसंगिक कार्य जात होते ही,
उसे सानन्य सम्मादित करने
पवन कटिवद्ध होता है तुरन्त ।
इतज्ञता जारान करता द्वारा देश जाते,
प्रतम्प धारण करता द्वारा
'अदे पण्डमट्य वादला !
वल का सदुपयोग किया करो !
छल वान उपभोग किया करो !
छल वहाँ निकलने वाला कुछ भी ।
कुछ भी करो यान करो,
मात्र दल का अवसान हो हल है,
और वह भी

13

मित को गति-सी तीद्व गित से पवन पहुँचता है नभ-मण्डल में, पापोन्युकों में प्रमुख बादलों को अपनी चपेट में लेता है, चेर लेता है और उनके मुख को केर देता है ज़ब्द तत्त्व के स्रोत, सागर की ओर'''।

फिर, पूरी शक्त लगाकर उन्हें ढकेल देता है--

### २६२ / नुष्मभाटी

दोनों हाथ कुछ उसर उठा एक पद धरती पर निश्चल जमाता। एक पद पीछे की बोर बींच एड़ी के बल से गेंद को ठोकर देकर बालक ज्यों देखता रह जाता, पवन देखता रह गया।

अब क्या पूछी !
बादल दल के साथ असंस्थ ओसे
सिर के बल जाकर
सागर में गिरते हैं एक साथ,
पाध-कमें के वशीभूत हो
भयंकर हुआपनन
नरकों में गीलाटे मेंते
सठ-नायक नारक गिरते क्यों।

इवर....
कई दिनों बाद, निराबाध
निरम्न नीत-नम्म का दर्शन ।
पवन का हर्षण हुआ
उत्साह उत्सास से भरा
सीर-मण्डल कह उठा, कि—
'इरती की प्रतिष्ठा बनी रहे, और
हम सब की
धरती में निष्ठा चनी रहे, बस।'

अणु-अणु कण-कण वे वन-उपवन और पवन भानुकी आभा से घुल गये हैं। कलियाँ खुल खिल पड़ीं पवन की हैसियों में. छवियां चुल-मिल गई गगन की गलियों में. नयी उमंग, नये रंग संग-अंग में नयी तरंग नवी उचा तो नवी उद्या नबे उत्सव तो नयो भवा नये लोचन - समालोचन नया सिचन, नया चिन्तन नवी शरण तो नवी बरण नया भरण तो नयाऽऽभरण नये चरण - सरचण नमे करण - संस्करण नया साग. नयी पराग नया जाग. नहीं भाग नये हाव तो नयी तुपा नये भाव तो नयी क्रपा नयी खशी तो नयी हैंसी नयी-नयी यह गरीयसी।

नया मंगल तो नया सूरक नया जंगल तो नयी मू-रक नयी मिति तो नयी मति नयी चिति तो नयी यति नयी दक्षा तो नयी दक्षा नहीं मूचा तो नयी यक्षा नयी सूचा तो नयी तृचा नयी सूचा तो नयी तृचा नयी सूचा तो नयी तृचा नवा योग है, नवा प्रयोग है
नवे-नवे वे नयोपयोग हैं
नयो कला से हरी ससी है
नयी पत्रक से नया पुलक है
नयी सकक में नयी झकक है
नयी सकक में नयी झकक है
नये भवन में नये झकत हैं
नये धुवन में नये सुक्रण हैं

र्यू, यह नूतन परिवर्तन हुआ तथापि, इसका प्रभाव कहाँ एका— मीत-आसीत शिल्पी के उत्पर, मन्द-मन्द सुवाक पवव बह-बह कर की वह वप्रभावक ही रहा। शिल्पी के रोम-रोग वे पुलावित कहाँ हुए ? अपरस को परस वह प्रभावित कव कर सकता…?

तित्यी की नासा तक पहुँचकर भो मुलाब की ताजी महक उसकी नासा को अपना सकी भोगोपभोग की ये बस्तुय "अब भोग-लीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती है फिर तो मझी — योगी को आमन्त्रित करना है मन्त्रित करना है बाहर आने को !

निजी-निजी नीकों को छोड़ बाहर जा बन-बहार निहारते पंछी-बन की बहुत कि स्वाह के अभाव में बिल्पी के कर्णों को तरंग-कम से जा खूनहीं सकी और खून्य में लोन हो गयी बहु। यानी, अकणोय बहुक के ग्राहक नहीं बने क्रिस्पी के कर्ण थे।

ऐसी विश्वेच स्थिति में दूरज होकर भी स्वयं रजविहीन सूरज ही सहजों करों को फैलाकर सुकीमल किरजांगुलियों से नीरज की बन्द पौजुरियों-सी शिल्मी की पलकों को सहजाता है।

> इस सहलाव में बाल्यी को जनुभूत हुआ मों की ममता का मुदु-त्नीहल परस । विस्कारित वर्षों बुंह इसा अपार लमता का सदन आलोक धाम दिनकद का दरस । दूर से दरस पाकर भी लोचन हरस से दरसने लये, और इसर''' भवित के ब्रवलिम कलों में स्नपित ने ब्रवलिम कलों में

घरतो के कण ये तरसने लगे। यू, पूरा का पूरा माहील डूब गया, परसन में, दरझन में, हरसन और तरसन में!

स्वस्य अवस्या की ओर लौटते कुम्भकार को देख कुम्भ ने कहा, कि परीषह-सपसर्ग के विना कभी

पराषह-उपसगका बनाक्या स्वगं और अपवर्गकी उपसन्धि न हुई, न होगी जैकालिक सत्य है यह !

> गुप्त-साधक की साधना-सी अपकर-कुम्म की परिपक्त आस्था पर आदक्षर्य हुआ कुम्मकार को, और वह कहता है— 'आशा नहीं थी मुखे कि अप्यक्त भान में भी इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें। कठिन साधना के सम्मुख बड़े-बड़े साधक भी हिपते, यूटने टेकते हुए

अब विश्वस्त हो चुका हूँ पूर्णतः मैं, कि पूरी सफलता आगे भी मिसेगी, फिर भी, अभी तुम्हारी बात्रा

आदिम-बाटी को ही पार कर रही है, बादियों की परिपाटी प्रतीक्षित है अभी !

और सुनो ! वाग की नदी को भी पार करना है तुम्हें, वह भी बिना नौका ! हां ! हां !! अपने ही बाहुओं से तैर कर, तीर मिसता नहीं बिना तैरे।

> इस पर कृम्भ कहता है : "जम और स्वलनशील अनल में अन्तर श्रेष रहता ही नहीं साधक की अन्तर-दृष्टि में। निरन्तर साधना की यात्रा भेद से अभेद को ओर वेद से अवेद की ओर बढ़ती है, बढ़नी ही चाहिए अन्यया, वह यात्रा नाम की है यात्रा की शुरूआत अभी नहीं हुई है।" कुम्भ की ये पंक्तियाँ

बहुत ही जानदार असरदार सिद्ध हुई।\*\*\*

खण्ड : चार

## अठिन की परीक्षा चाँदी-सी राख



इधर धरती का दिल दहल उठा, हिल उठा है, अधर घरती के कँप उठ हैं

श्वति नाम की वस्तुवह

दिखती नहीं कहीं भी। वाहे रति की हो या यति की. किसो की भी मति काम नहीं करती।

धरती की उपरिस उबंरता फलवती शक्ति वह जायेगी पता नही कहाँ वह जायेगी :?

प्रायः यहो सुना है, कि नभचरों से भूचरों को उपहार कम मिला करता है प्रहार मिलाकरता है प्रभूत !

असंयमी संयमी को क्या देगा? विरागी रागी से क्या लेगा ?

और सुना ही नहीं, कई बार देखा गया है कि

नियम-संयम के सम्मूख असंयम ही नहीं, यम भी अपने चुटने टेक देता है,

> हार स्वीकारना होती है नभक्षरों सुरासरों को !

```
२७० / मुक्साटी
आज, अवलोकन हुआ अवा का
सरसरी दष्टि से, बब।
अविलम्ब अवधारित अवधि में
अवा के अन्दर कूम्भ को पहुँचाना है,
भीर
```

अवा को साफ़-सुबरा बनाया जा रहा है। अवा के निचमें भाग में बड़ो-बड़ी टेडी-मेडी गाँठवालो वबल की लकडियाँ एक के उपर एक सजाई जाती हैं, बौर उन्हें सहारा दिया जा रहा है लाल-पोली छाल वाली नीम की लकड़ियों का। शोझ आग पकडने वाली देवदारु-सी लकडियाँ भी बीच-बीच में बिलाई गई. घीमी-धीमी जलने वाली सचिक्कन इमली की लकड़ियाँ भी अवा के किनारे चारों ओर खड़ी की हैं और अवा के बीचों-बीच क्म्भ-समह व्यवस्थित है।

सव लकड़ियों की ओर से अवस्द-कण्ठ हो बबुल की लकड़ी जपनी अन्तिम जन्तर्वेदना कूम्भकार को दिखाती है, और

उसकी बोकाकुल मुद्रा कुछ कहने का साहस करती है, कि ''अग्म-से हो हमारी प्रकृति कड़ी है हम लकड़ी को रहीं लगभग घरतों को जा खू रही हैं हमारी पाप की पालडी भारी हो पड़ी हैं।

> हम से बहुत दूर'' पीछे पुण्य की परिधि विछुड़ी है क्षेत्र की ही नहीं, कास की भी दूरी हो गई है पुण्य और इस पनित जीवन के बीच में'''

कभी-कभी हम बनाई जातीं कही से और कडी छड़ी अपराधियों को पिटा क जाते निरपराध ही पिट जाते, और उन्हें पोटते-पीटते टूटती हम। इसे हम गणतन्त्र कैसे कहें ? यह तो खुढ 'धनतन्त्र' है या मनमाना 'तन्त्र' है !

इस अनर्थ का फल-रस हमें भी मिलता है चखने को, और यह जो हमें निमित्त बनाकर निरपराध कुम्भ को जलाने की साध चली है २७२ / मुक्तमाटी

एक और हत्या की कड़ी-जडी जा रही, इस जीवन से।

अब कडवी घँट ली नहीं जाती

कण्ठ तक भर आई है पीडा अब भीतर अवकाश ही नहीं है,

बाहे विष की पुँट हो

या पीयव की। कुछ समय तक

पीयुष का प्रभाव पड़ना भी नहीं है इस जीवन पर !

जो विषायत माहील में रहता हवा

विष-सा बन गया है।

'आशातीत विलम्ब के कारण बन्याय न्याय-सा नहीं

न्याय जन्याय-सा लगता ही है। और यही हुआ इस यूग में इस के साथ।"

लडखडाती लकड़ी की रसना हकती-इकती फिर कहती है-

"निवंल-जनों को सताने से नहीं,

बल-संबल दे बचाने से हो बलवानों का बल सार्थक होता है।"

> इस पर खुब्ध हुए बिना मृदू ममता-मय मूख से मिश्री-मिश्रित मीठे

वचन कहता है शिल्पी, कि "नीचे से निर्वल को ऊपर उठाते समय उसके हाथ में पीड़ा हो सकती है,

उसमें उठानेवाले का दोष नहीं,

उठने की शक्ति नहीं होना ही दोष है हाँ, हाँ!
उस पीड़ा में निमित्त पड़ता है उठानेवाला वस, इस प्रसंग में भी यही बात है।
कूम के ओवन को ऊपर उठाना है, और
इम कार्य में
और किसी को नहीं,
पुम्हें ही निमित्त बनना है।"
यूँ शिल्पी के बचन सुनकर
संकोच-सज्जा के मिष

सेकोच-लज्जा के मिष अन्त-स्वोकारता प्रकट करती-सी---पुरुष के सम्मुख स्त्रो-सी---थोडी-मी ग्रोबा हिलाती हुई लकडी कहती है कि---

"बात कुछ समझ में आई, कुछ नहीं, फिर भी आपको उदारता को देख, बात टालने की हिम्मत इसमें कहाँ? "और

लकड़ी की ओर से स्वीकारता मिली प्रासंगिक सुभ कार्य के लिए !

सो...
अवाके मुखपर दवा-दवा कर
रवादार राख और माटी
ऐसी विद्यार गई, कि
बाहरी हवा की आवाज तक
अवा के अन्दर जा नहीं सकती अब...!
अवा की उत्तर दिशा में

## २७४ / मुखबाटी

निचले भाग में एक छोटा-सा द्वार है जिस द्वार पर जाकर कुम्भकार तब बार नवकार-मन्त्र का उच्चारण करता है शास्त्रत शद-तस्य को स्मरण में लाकर; स्रीर एक झोटी-सी जलती लकडी से अग्निलगादी गई अवामें, किन्त क्छ हो पलों मे अग्नि बृझ जाती है। फिर से, तूरन्त जलाई जाती पूनः झट-सी बुझती वह ! यह जलन-बृझन की त्रिया कई बार चली, "तब लकड़ी से पूनः कहता है कुम्भकार सीहाद-पर्ण भाषा में

> "लगता है, अभी इस शभ-कार्य मे

अभा इस शुभ-काय म सहयोग की स्वीकृति पूरी नहीं मिली, अन्यथा यह बाधा खड़ी नहीं होती !"

इस पर कहती है लकड़ी पुन सौम्य स्वागत स्वरों में,कि

"नहीं नहीं यह बाधा मेरी ओर से नहीं है! स्वीकार तो स्वीकार समर्पण तो समर्पण

बाहर सो भीतर, भीतर सो बाहर

वपुषा - वच्छा - मनसा
एक ही व्यवहार, एक ही वस—
बहती यहाँ उपयोग की घार !
और सुनी,
यहाँ वाधक-कारण और ही है,
वह है स्वयं अग्नि।
मैं तो स्वयं जनना चाहती हूँ
परन्तु,
जान्म मुझं जनाना नहीं चाहती है
इसका कारण वहीं जाने।

किन सन्तों में अगिन से निवेदन करूँ, बया वह मुझे सुन सकेगी? बया वस पर पड़ सकेगा? इस हुदय का प्रकाश-प्रभाव? बया वसला जल वन सकेगा, इसकी प्यास बुझ सकेगी? कहीं वह मुझ पर कृषित हुई तो...? मूँ सोचता हुआ शंकित शिल्पी एक बार और बसाता है अपिन।

लो, जलती अग्नि कहने लगी:
"मैं इस बात को मानती हूँ कि
अग्नि-परोक्षा के बिना आज तक
किसो को भी मुक्ति मिलो नहीं,
न ही भविष्य में मिलेगी।
जब यह नियम है इस विषय में
फिर ।

२७६ / मूकवाटी

अग्नि की परीक्षा नहीं होगी क्या ? मेरी परीक्षा कौन लेगा ?

अपनी कसौटी पर अपने को कसना

बहुत सरल है,…पर सही-सही निर्णय लेना बहुत कठिन है,

क्यों कि, अपनी आँखों की लाली

अपने को नही दिखती है।

एक बात और भी है, कि

जिस का जीवन औरों के लिए कसौटी बनाहै

वह स्वयं के लिए भी बने,

यह कोई नियम नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रायः

मिथ्या-निर्णय लेकर ही

अपने आप को प्रमाण की कोटि में स्वीकारनाहोताहै सो

अग्नि के जीवन में सम्भव नहीं है।

सदाशय और सदाचार के सौंचे में ढले जीवन को ही अपनी

सही कसौटी समझती हूँ। फिर कुम्भ को जलाना तो दूर,

जलाने का भाव भी मन में लाना अधिकाय-पाप समझती दें शिल्ली

अभिशाप--पाप समझती हूँ, शिल्पी जी ···तव ।''

> उपरिलो वार्ती सुनता हुआ भीतर से ही कुम्म कहता है अग्नि से विनय-अनुनय के साथ :

विनय-अनुनय के साथ : "शिप्टों पर अनुग्रह करना सह-आप्त सचित का सदुपयोग करना है, धमें है। ब्रोर, दुष्टो का निग्नह नहीं करना सचित का दुष्पयोग करना है, बधमें है, दीष नहीं हूं दोषों का कोष बना हुआ हूं मुझ में वे दोष भरे हुए हैं।

जब तक उनका जलना नहीं होगा मैं निर्दोष नहीं हो सकता। तुम्हे जलाने की शक्ति मिली है मैं कहाँ कह रहा हूँ

कि मुझे जलाओ ? हाँ, मेरे दोषों को जलाओ !

मेरे दोषों को जलाना ही
मुझे जिलाना है
स्वय दोषों को जलाना
परम-धर्म माना है सन्तों में।
दोष अजीव हैं,
नैमित्तिक हैं,
बाहर से आगत हैं कथंबित्;
गुण जोवगत हैं,
गुण का स्वागत हैं।
तुम्हें परमार्थ मिलेगा दुम से
मुझ में जल-धारण करने की सक्ति हैं
जसकी पूरी अधिक्यांकर रही है,
उसकी पूरी अधिक्यांकर से
तुम्हारा सहयोग अतिवा कर रही है,

२७८ / नकमारी

क्रम्भ का आशय विदित हुआ अस्ति को लो, मुख मुदित हुआ कुम्मकार का ! शिल्पी के मूख पर, पूर्ण खुलकर निराशा की रेखा आशा-विश्वास में परी तरह बदल कर

बालसी नहीं, निरालसी लसी।

लो, देखते-ही-देखते सुर-सुराती सुलगती गई अग्नि समने अवा को अपनी नपेट में लेती छोटी-बड़ी सारी लकड़ियों को अपने पेट में समेट लेती !

आबाढी बनी गरजती

भीतिहा मेच घटाओं सी कज्जल-काली धूम की गोलियाँ अविकल संगलने लगा अवा । खबा के बारों और लगभग तीस-बालीस गज क्षेत्र प्रकाश से शन्य हो गया ...सो ऐसा प्रतीत होने लगा, कि

तमप्रभा महामही ही कहीं विख्रदतम तम को उमर प्रेषित कर रही हो ! धुमिल-सोधिल क्षेत्र से बाहर वा देखा शिल्पी ने.

अवा दिखा ही नहीं उसे इतनी भयावह यहाँ की स्थिति है बाहरी फिर, भीतरी क्या पछो !

पूरा-का-पूरा अवा बुम से भर उठा

तीत्र गति से झूम चूम रहा है अवा से

 $\Box$ 

प्रलयकालीन चक्रवात-सम्, और कुछ नहीं, मात्र बूम ''बूम ''बूम'''! फलस्वरूप इक्षर कुम्भकार का माबा यूम रहा कुम्भ की बात मत पूछो!

> आंखों में, कानों में और नाक के छेदों में, श्रम ही भूम पुट रहा है आंखों से अश्रु नहीं, जस् यानी, प्राण निकलने को है; परन्तु बाहर से भीतर घुसने वाला धूम प्राणों को बाहर निकलने नहीं देता, नाक की नाड़ी नही-सी रही कूम्भ की धुम की तेज गन्ध से। फिर भी! पूरी शक्ति लगाकर नाक से पूरक आयाम के माध्यम ले उदर में भूम को पूर कर कुम्भ ने कुम्भक त्राणायाम किया जो व्यान की सिद्धि में साधकतम है नीरोग योग-तरु का मूल है।

क्म्भ के मुख में, उदर में

अस्त को नहीं, अस्ति को प्रवाने की क्षमता अपनी जठरास्ति में है या नर्जी २८० / मुक्तवादी

इस बात को ज्ञात करने हेतु कुम्म ने धूम का भक्षण प्रारम्भ किया।

धूम-भक्षण के काल में

कुम्भ की रसना ने अरुचि का अनुभव नहीं किया सो…

धूम का वमन नही हुआ। वमन का कारण और कुछ नहीं,

बान्तरिक अरुचि मात्र।

इससे मही जात होता है कि विषयों और कवायों का वमन नही होना ही

उनके प्रति मन में अभिरुचिका होना है।

े शनैः शनैः अव !

घूम का उठना बन्द हुआ निर्दूम-अम्नि का आलोक अवाके लोक में अवलोकित होने लगा। तप्त-स्वर्णकी अव्णिस-आभाभी

अवा की बान्तरिक आभा-छवि से प्रभावित हुई—

आज के दिन इस समय शत-प्रतिशत

शत-भातशत अग्नि की उष्णता उद्घाटित हुई है। अनल के परस पा कर

कुम्भ की काया-कान्ति जल उठी

वार वह क्लाम्ति में डूबती जा रही है जब कि उसकी अारमा उज्ज्वल होती हुई

सहज-शान्ति में डूबने को लगभग…

क्म्भ की स्पर्शाने क्म्भ से पूछा कि यह कीन-सा परस है ? कुम्भ ने कहा --विशुद्ध परस है इसका अनुभव बिना जन्ने-तपे सम्भव नहीं है। इसी सन्दर्भ में कुम्भ की रसना ने भी इस बात की घोषणा कर दी. कि 'अग्नि में रस-गुण का अभाव है' यह जिन धीमानों की धारणा है अनुभव और अनुमान से बाधित है। जब घूम का रसास्वादन हो सकता है तब अग्नि का स्वाद रसना को क्यों न आयेगा? हों ! हो !! रस का स्वाद उसी रमना को आता है जो जीने की इच्छासे ही नहीं, मत्यू की भीति से भी ऊपर उठी है।

रसनेन्द्रिय के वशीभूत हुआ व्यक्ति कभी भी किसी भी वस्तु के सही स्वाद से परिचित नहीं हो सकता, भात में दूध मिलाने पर निरा-निरा दूध और भात का नही, मिश्रित स्वाद ही आता है, फिर, मिश्री मिलाने पर तो — तीनों का ही सही स्वाद जुट जाता है!

ब्रू झ-पुटन से मूर्ज्छिता हुई कुम्भ की पतसी नासा वह, धृटन के अभाव में अब रसना की घोषणा का समर्थन करती-सी अग्नि की शुद्ध-सुरिभ को सूंचने हेंचु उतावली करती है। कुम्म के लोचन बन्द-से हुए वे धूम के कारण अन्ध-से हुए ये अब वह खुन गये हैं, शुद्ध ज्ञान्न की बामा-बन्दन से तामसता के हटने-ब्रॅंटने से अरुण अरशिव-बन्धु के उदय से कमान-से खिल गये हैं।

कुम्म को पहली दृष्टि पड़ो निविकार-निर्मुम सिन पर। दूसरी दृष्टि के लिए दूसरा दृष्य हो नहीं मिला द्रष्टा ने दृष्टि को सब ओर दौड़ा दिया एक हो दृश्य मिला, चारों और फैला स्मिन ''सिन'''सीन ''।

(7

भौति-भौति की सकड़ियाँ सब पूर्व की भौति कहाँ रहीं अब ! सब ने बात्पसात् कर अस्ति पी डाली बस ! या, इसे पूँ कहें— अस्ति अस्त देकर अस्ति में लील हुई वे !

प्रति वस्तु जिन भावों को जन्म देती है उन्हीं भावों से मिटती भी कह, वहीं समाहित होती है। यह भावों का मिलन-मिटन सहज स्वाधित है और अनादि - अनिहन…!

> विकासोन्मुबी अपनी अनुभूति चित्त की प्रसन्तता-प्रशस्तता बताने उद्यमसील कुम्म को देख, जिन्न स्वयं अपनी अति के विषय में कुछ-कुछ सकुचाती-सी कहती है, कि ''अभी मेरी गति में अति नहीं आई है।

और सुनो ! अति की इति को छूना बहुत दूर है "अभी वह बहुत दूर है!

मेरा जनाना शीतल जल की
याद दिलाता है,
मेरा जलाना कटु-काजल का
स्वाद दिलाता है
यह नियम है कि,
प्रथम-चरण में सम-अस
निर्मय होता है,
मेरा जलाना जन-जन को जल
बाद पिलाता है
एतदर्थ कमा घरना जनना करना
धर्म है साझक का

धर्म में रमा करना !"

इन पंक्तियों को सुन कर कृम्भ के बस को साहस मिसा, उत्साह के पदों में बाई बेतना, और वह कह उठा कि--- "मन-बांडित फल मिलना ही उद्यम को सीमा मानी है— इस यूक्ति को स्मृति में रखता हूँ। यही कारण है कि, पद्य में विश्वाम करना यह पिंड नहीं जानता। प्रभु से निवेदन—फिर से अपूर्व संक्ति की मौग!

मुक्ति की ही नहीं, मुक्तिकी भो चाह नहीं है इस घट मे वाह-वाह की परवाह नही है प्रशंसा के क्षण में। दाह के प्रवाह में अवगाह करूँ परन्तु. आहं की तरग भी कभी नहीं उठे इस घट मे '''सकट में । इसके अंग-अग में रग-रग में विश्वका तामस आग भर जाय कोई चिन्ता नहीं, किन्तू, विलोम भाव से यानी ता…मः…स सः…मः…ताःः!

> हेस्वामिन्, अपैर सुनो…! व्यक्तित्व को सत्तासे पूरो तरहऊ व गया है यह,

जीर कर्तेष्य की सत्ता में पूरी तरह डूब गया है, जब मौन मुस्कान पर्याप्त नहीं, जाप के मुस्ति मुख से बस, बबना बाहता है, प्रभी !

परिणाम-परिधि से
अविध्याम-अविध से
अव सह
वजना चाहुता है, प्रभो।
रूप-सरस से
गन्ध परस से परे
अपनी रचना चाहुता है, विजो!
संग-रहित हो
सुद्ध लीह अव
रूपान-दाह में बस
पचना चाहुता है, प्रभो!'

प्रमु की प्रार्थना, कुम्म की तन्मयता ध्यान-दाह की बात, बान-राह की बात सुन कर, अपिन बोलती है बीच में : 'पुर्गो-सुगों की स्मृति है, बहुतों से परिचित हैं, सामु-सन्तों की संगति की है !

```
२०६ / मूकमाडी

प्यान की बात करना
और

प्यान से बात करना
इन दोनों में बहुत अन्त

प्यान के केन्द्र खोलने-
```

इन दोनों में बहुत अन्तर है— ध्यान के केन्द्र खोलने-मात्र से ध्यान में केन्द्रित होना सम्मव नहीं।

लो, ध्यान के सन्दर्भ में आधनिक चित्रण :

> इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं— एक भोग-राम को सक-पान को

> > चुनता है; और एक योग-स्याग को आत्म-ध्यान को धुनता है। कुछ ही क्षणों में

दोनों होते विकल्लों से मुक्त । फिर क्या कहना ! एक शव के समान

> निरा पड़ा है, और एक शिव के समान

शिव के समान खरा उतरा है। प्रबार बिन्तकों वार्षनिकों तत्त्व-विदों से भी ऐसी अनुभूति-परक पंष्तियाँ प्राय: नहीं मिसतीं ...जो बाज बांग्न से सुनने मिसतीं।

> र्यं सोचता हुआ कृम्भ दर्शन की जबाधता और अध्यात्म की अगाधता पाने अग्नि से निवेदन करता है पूनः वया दर्शन और अध्यातम एक जीवन के दोपद हैं ? क्या इनमें पूज्य-पूजक भाव है ? यदि है तो पुजता कौन और पूजता कीन ? क्या इनमें कार्य-कारण भाव है ? यदि है तो कार्यकौन और कारण कौन? इनमें बोलता कीन है और मीन कीन? ध्यान को स्गन्धि किससे फुटती है उसे कौन सुंघता है अपनी चातुरी नासा से ? मितत किससे मिलती है ? तप्ति किससे मिलती है ?

बस, इन दोनों की मोमांसा सननी मिले इस यूग को !

इस पर अग्नि की देशना प्रारम्भ होती है: सो ''सुनो तुमः दर्भ न का स्रोत मस्तक है, स्वस्तिक से अंकित हदय से अध्यात्म का झरना झरता है। दर्शन के बिना अध्यातम-जीवन चल सकता है, चलता ही है पर, ह**f** ! बिना अध्यातम, दर्शन का दर्शन नहीं। लहरों के बिना सरवर वह रह सकता है, रहता ही है परंही! विना सरवर लहर नही। अध्यातम स्वाधीन नयन है दर्शन पराधीन उपनयन दर्शन में दर्श नही श्द्रतत्त्व का दर्शन के आस-पास ही घमती है तचता और वितयता यानी कभी सत्य-रूप कभी असत्य रूप होता है दर्शन, जबकि अष्ट्यात्म सदा सत्य चिद्रुप ही भास्वत होता है।

स्वस्य ज्ञान ही अध्यात्म है। अनेक संकल्प-विकलों में ध्यस्त जीवन दर्शन का होता है। वहिमुंबी या बहु मुखी प्रतिमा हो दर्शन का पान करती है, अन्तर्मुखी, बन्दमुखी विद्यामा निरंजन का गान करती है। दर्शन का आयुष्ठ सब्द है--विचार, अध्यातम निरायुष्ठ होता है सर्वेचा स्तब्ध - निर्विचार ! एक ज्ञान है, ज्ञेय भी एक ध्यान है, ध्येय भी।

तैरने वाला तैरता है सरवर में भीतरी नहीं, बाहरी दृष्य ही दिखते हैं उसे । वहीं पर दूसरा बुबकी लगाता है, सरवर का भीतरी भाग भासित होता है उसे, बहिजंगत का सम्बन्ध टट जाता है।

> अहा हा ! हा ! बाह ! बाह ! कितनी गहरी बूब है यह दर्शन और अध्यात्म की मीमांसा ! और कम्भ से मिसता है साधवाद, अग्नि को ।

फिर क्या हुआ, सो सुनो ! साधुवाद स्वीकारती-सी अग्न और ध्रष्ठक उठी । बाहर भन्ने ही चलता हो मीठी-मीठी शीतलता ने ऊषा-कालीन बात वो.

> पर, उसका कोई प्रभाव नहीं बंदा पर ! तापमान का बतुपात बढ़ता हो जा रहा है दिन से और रात में, प्रताप में, प्रभात में कुछ अन्तर ही नहीं रहा।

रक बदलता कास इन दिनों कहाँ मिलता है ? अबा में काल का विभाजन रूक ही गया है अक्षण-अखण्ड काल का प्रवाह है, बंस !

रक कर-कड

1

इसी प्रसंग को लेकर यकायक अवा में कोई स्वैरविहारिणो हाँ-में-हाँ मिलाती ध्वनि को धुन… ···अरे राही, सुन ! यह एक नदी का प्रवाह रहा है-काल का प्रवाह, बस बह रहा है। लो. बहता-बहता कह रहा है, कि "जोव या अजीव का यह जीवन पल-पल इसी प्रवाह में बह रहा बहता जा रहा है, यहाँ पर कोई भी स्थिर-ध्रुव-विर न रहा, न रहेगा, न वा बहाव बहना ही घ्रव रह रहा है, सत्ता का यही, बस

रहस रहा, जो विहेंस रहा है।"

> अरी, इधर यह क्या आकस्मिक यातना की चरी…! याचना की डवनि किघर से आ रही है ? किस कारण से, किस कारण से,

नर की है, या नारी की, बालक की है या बालिका की ? किसी पुक्ष की तो नहीं है निश्चत, कारण कि अनुपात से पर्याप्त पतनी लग रही है कानों को । आखिर इसका स्था जाशय है ? इसकी स्पष्टता - प्रकटता अब विदित हई, सो ...

"जो घरती माँ!
सन्तान के प्रति हृदय में दया घरती
क्या क्रियु की आर्त-आवाध
कानों तक नहीं आ रही?
मंजिल का मिलना तो दूर,
मार्ग में जल का भी कोई ठिकाना नहीं!
फल-फूल को कथा क्या कहूँ,
यहाँ तो

मृत्यु के मुख में बत दकेलो मुझे ! आगामी बालोक की बाबा देकर बागत में बन्धकार मत फैलाओ ! कब यह उज्जाता सही नहीं जाती, सहिज्युता की कमी कमक: इस में बाती जा रही है। इस जीवन की मत जलाओ शीतक जल ला इसे पिलाओ !

जब घरती-माँ की ओर से आख्वासन-आशीर्वंचन भी नहीं मिले तब कुम्म ने कुम्भकार को स्मरण में ला, कहा-"क्या त्राण के सब-के-सब धाम कहीं प्रयाण कर गये ? क्मभ के कारक और पालक होकर आप भी भूल गये इसे ? अस से पाण जल-पान विन सम्मान नहीं कर पायेंगे किसी का। यानी. इनका प्रयाण निश्चित है, ये अग्नि-परीक्षा नहीं दे सकते जब. कोई प्रतिज्ञा कोटी-सी भो मेर-सी लग रही है इन्हें, आस्या अस्त-व्यस्त-सी हो गई, भावी बोवन के प्रसि उत्सुकता नहीं-सी रही। अफ़सोस, कि वब सोच रहा है---

अपनी प्यास बुझाने विना जौरों को जल पिलाने का संकल्प मात्र कल्पना है, मात्र जल्पना है।"

लगभग रुदन की और मुझे कृष्म की याचना सुन उस की गम्मीर स्थिति पर, उस उर को पीर की अति पर, उस उर को पीर की अति पर, उदार-उन्नत उर व्यक्ति हुआ कम्म कार का भी।

और,
कृम्म में चैयं के प्राण फूंकने
उसको सुधा-त्वा के वारण हेंदु
कृष्ठ भोजन-पान के कर
अवा की कीर उदात हुआ, कि तभी
कृम्मकार की गहरी निद्रा टूट गई,
और वह
स्वप्न की मुद्रा छूट गई!

वेसे, जब बाहे मनवाहे स्वप्न कहाँ दिखते है! तभी ''तो ''प्रयम, स्वप्नित दहा पर जिल्पों को हँसी आई, फिर, उसकी आर्थें गम्भीर होती गईं।

```
२१४ / मुख्याडी
```

जिन आधि में अतीत का ओक्सल जीवन ही नहीं, आगत-जीवन भी स्वप्निल-सा

धंघला-धंघला-सा तैरने लगा, और

भावी. सम्भावित शक्तिल-सा कुल मिला कर सब-कुछ

धमिल-धमिल-सा बोझिल-सा असकने लगा।

> सम्ब्या-बन्दन से निब्त हो कुम्भकार ने बाहर आ देखा---प्रभात-कालीन सुनहरी खूप दिखी

भरती के वालों पर ठहर न पारही है जो; ऊषा-काल से पूर्व प्रत्यूष से ही

उसका उर उताबला हो उठा है माज अवा का अवलोकन

करना है उसे ! कम्भ ने अग्नि-परीक्षा दी

अग्नि की अग्नि-परीक्षा ली गई. शत-प्रतिशत फल की

और

आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, फिर भी मन को धीरज कहाँ

और कब ?

विपरीत स्वप्त जो दिखा...।

अपनी ओर बढते शिल्पी के चरण देख कुम्भ की ओर से स्वयं अवाने कहा:

"हे शिल्पी महोदय !

स्वप्न प्राय: निष्फल ही होते हैं इन पर अधिक विश्वास हानिकारक है।

'स्व' यानी अपना
'प्' यानी पासन-संरक्षण
बौर
'प' यानी पासन-संरक्षण
बौर
'न' यानी नहीं,
जो निज-मान का रक्षण नहीं कर सकता
वह औरों को क्या सहयोग देगा ?
अतीत से जुड़ा
भीत से मुड़ा

बहुउलझनों में उलझामन ही स्वप्न मानाजाता है। जागृति के सूत्र छूटते है स्वप्न-दशामें आस्म-सालास्कार सम्मवनहीं तब

सिड-मन्त्र भी मृतक बनता है।"
यूँ, अवा की आवाज सुनता-मुनता
अब वो शिल्पी
अवा के और निकट आया
पर,
कहाँ सुनी जा रही है
कृम्म की जीख रि…

कुम्म से भीख ?

न ही कुम्म की यातना

न ही कुम्म की याखना

मात्र'' वह'' वहाँ तव !

कहाँ हैं प्यास से पीड़ित-प्राण ?
वह सोक कहाँ
वह रदन कहाँ

कहाँ माँगी जा रही है

## २१६ / बूकतादी

बह रोग कहाँ बह वदन कहाँ और बह आग का सदन कहाँ जो, इन कानों ने, आँखों ने और हाचों ने सुने, देखें, छुए वे स्वप्न में ? अक्षरका: स्वप्न अस्य निकला, स्वप्न का स्वातक कल टला।

> 'कृम्भ को कृशनता सो अपनी कृशनता' यूँ कहता हुआ कृम्भकार सोस्तास स्वागत करता है अवा का,

और रेतिल राख की राशि को, जो जवा को छाती पर बी हाथों म फावड़ा ले, हटाता है।

ज्यों-ज्यों राख हटती जाती, त्यों-त्यों कुम्मकार का कृतहल बढ़ता जाता है, कि कब दिखे वह कृशल कृम्म ...

लो, बब दिखा ! राख का रंग कुम्म का अग दोनों एक - दोनों सग सही पहचान नहीं पाती अखि ये अनस से जल-बन कर काओ रात-सो कुम्म की काया बनी है। प्रकृष्ट कष्ट का अनुभव हुआ उत्कृष्ट बनिष्ट का बाना हुआ काल के गाल में जाकर भी बाल-बाल बचकर वाया कुम्भ। कुम्भ को काया को देखने से दु:ख-पोड़ा का, रव-रव का, परीक्षा-फल को देखने से सुब-कीड़ा का, गौरव का बौर घारावाहिक तत्त्व को देखने से न विस्मय का, न स्मय का कुम्भकार ने अनुभव किया। परन्तु, काल को तुला पर वस्तुको तौलने से जो परिणाम निकलता है वह भी पूर्णतः झलक आया उसके मानस-तल पर !

पावन-व्यक्तित्य का अविष्य वह पावन ही रहेगा। परन्तु, पावन का अतीत इतिहास वह इति ...हास ही रहेगा अपावन...अपावन ...बपावन।

> आज अवा से बाहर आया है सक्त्रल कुम्म। कृष्ण की काया-सी नीलिमा कूट रही है उससे,

## २६८ / मुक्तमारी

ऐसा प्रतीत हो रहा है वह, कि भीतरो दोष-समृह सव षल-अल कर बाहर आ गये हों, जीवन में पाप को प्रश्नय नहीं अब, पापी वह प्यासे प्राणी को पानी पिलाता भो कब ?

कृत्भ के मुख पर प्रसन्ता है सुक्तात्मा-सी तैरले-देते पा निया हो अपार भव-सागर का पार । जानी हुई काया की ओर कुत्म का उपयोग कहाँ ? संवेदन जो चन रहा है भोतर ! अमर वह अप्रसन्त कब मिलता है ? समुक्त का उपसन्त में साम काया होती है, सुधा-सेवन जो चन रहा है सदा !

काया में रहने मात्र से काया को अनुमूति नहीं, माया में रहने मात्र से माया की प्रमूति नहीं, उनके प्रति लगाव-चाव भो अनिवायं है।

सावधान हो जिल्पी अवा से एक-एक कर कमशः कर पर के, फिर धरती पर रखता जा रहा कुम्मों को। धरती को बो, है, रहेगी माटो यह। किन्यु पहले धरती की गोद में थी आज धरती की छातों पर है कुम्म के भरियेच में। बहिरंग हो या अन्तरंग कुम्म के अंग-अंग से संगीत की तरंग निकल रही है, और भूमण्डल और नममण्डल ये उस गीत में तैर रहे हैं।

> लो, कुम्भ को अवा से बाहर निकले दो-तीन दिन भी व्यतीत ना हुए उसके मन में शुभ-भाव का उमक्न बता रहा है सबको कि, अब ना पतन, उत्पतन… उत्तरोत्तर उन्नयन-उन्नयन नृतन भविष्य-शस्य भाग्य का उषड़न…! बस, बब हुकंभ नहीं कुछ भी इसे सब कुछ सम्मुख…समका!

भक्त का भाव अपनी ओर भगवान को भी खींच ले आता है, वह भाव है— ३०० / मूकमारी

पात्र-बान अतिषि-सत्कार। परन्तु, पात्र हो पूत-पवित्र पद-यात्री हो, पाणिपात्री हो पीमूष-पायी हंस-परमहंस हो, अपने प्रति बज्ज-सम कठोर पर के प्रति नक्नीत...

...मृदु और पर की पीडा को अपनी पीडा का प्रभु की ईंडा में अपनी कीडा का संवेदन करता हो। पाप-प्रपच से मुक्त, पूरी तरह

पवन-सम निःसग परतन्त्र-भोरु,

दर्गण-सम दर्प से परोत हरा-भरा फूला-फला पादप-सम विनीत । नदी-प्रवाह-सम लक्ष्य की ओर

अरक, अथक ः गतिमान ।

मानापमान समान जिन्हें, योग में निज्ञ्चल मेरूसम, उपयोग में निज्ञ्जल खेनुन्सम, लोक्चणा से परे हों मात्र शुद्ध-तत्त्व की गवेचणा में परे हों; छिद्रान्चेची नहीं गृण-माही हों, प्रतिकृत समृजों पर कभी बरसते नहीं, अनुकुल मित्रों पर कभी हरसते नहीं, और

ह्याति - कीर्ति - लाभ पर कभी तरसते नहीं।

कूर नहीं, सिंह-सम निर्भीक किसी से कुछ भी माँग नहीं भीख, प्रभाकर-सम परोपकारी

प्रतिफल की ओर कभी भूल कर भी ना निहारें, निद्यालयी, इन्द्रिय-विजयी

जलाशय-सम सदाशयी मिताहारी, हित-मित-भाषी चिन्मय-मणि के हों अभिलावी;

निज-दोषों के प्रकालन हेत आत्म-निन्दक हों

पर निन्दा करना तो दर. पर-निन्दा सुनने को भी जिनके कान उत्सुक नहीं होते

मानो हों बहरे !

यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी होकर भी.

अपनी प्रशंसा के प्रसंग में जिन की रसना गूँगी बनती है।

सागर - सरिता - सरवर - तट पर जिनकी शीत-कालीन रजनी कटती, फिर

### ३०२ / मुक्तमधी

विरि पर कटते बोध्म-दिन दिनकर की अदीन छाँव में।

यू ! कुम्भ ने भावना भायी सो, 'भावना भव-नाशिनी' यह सन्तों की सुक्ति चरितार्थ होनी ही थी, सो हुई ।

लो, इप्ररः वह
नगर के महासैठ ने सपना देखा, कि
स्वयं ने
अपने ही प्रांगण में
भिक्षाणी महासन्त का स्वागत किया
हाणों में माटी का मंगल कुम्म ले।
निहा से उठा, उजा में,
अपने आप को अन्य माना
और
जन्यवाद दिया सपने को,
स्वप्न की बात परिवार को बता दी।
कुम्मकार के पास कुम्म जाने
प्रेणित किया गाए के सेवक,
स्वामी को बात सुना दो सेवक ने,
सुन, हाँचत हो शिक्यों ने कहा:

"दम साधक हुआ हमारा श्रम सार्थक हुआ हमारा और हम सार्थक हुए।"

> कुम्भकार को प्रसन्नता पर सेवक और प्रसन्न हु**बा**,

एक हाथ में कुम्भ लेकर, एक हाथ में लिये कंकर से क्म्भ को बजा-बजाकर बद देखने लगा वह... कुम्भ ने कहा विस्मय के स्वर में-"क्या अस्ति-परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा-परख शेष है, अभी ? करो, करो परोक्षा ! पर को परख रहे हो अपने को तो परखो "जरा ! परीक्षालो अपनी बर्व बजा-बजा कर देख लो स्वयं को. कीन-सा स्वर उभरता है वहाँ सुनो उसे अपने कानों से ! काक का प्रलाप है, या गन्ने का पंचम आलाप ?

परोक्षा में पास होना अनिवायं है, अन्यथा उपहास का पात्र बनेगा वह !" इस पर सेवक ने कहा शालीनता से — "यह सच है कि

परोक्षक बनने से पूर्व

पर तम कुष्ण तुमने अनिल-परीक्षा दी है, परन्तु अनिन ने जो परीक्षा ती है तुम्हारी वह कहीं तक सही है, यह निर्णय तम्हारी परीक्षा के विना सम्भव नहीं।

तुम्हारा पराक्षा क विना सम्भव नहा यानी,

### ३०४ / बुकवादी

तुम्हें निमित्त बनाकर अभिन की अग्नि-परीक्षा ने रहा हैं।

दूसरी बात यह है कि

मैं एक स्वामी का सेवक ही नहीं हूँ

बरन्

जीवन-सहायक कुछ वस्तुओं का
स्वामी हैं, सेवन-कर्ता भी।

बस्तुओं के ध्यवसाय, लेन-देन मात्र से जनकी सही-सही परख नहीं होती अर्थों-मुखी-दृष्टि होने से; जब कि शाहक की दृष्टि में बस्तु का मुख्य वस्तु की उपयोगिता है। कह उपयोगिता हो भोक्ता पुरुष को कुछ क्षण सुख में रमण करातो है।"

सी. यह प्राह्क बनकर आया है और कृष्म की हाथ में ले सात बार बजाता है सेवक । प्रथम बार कृष्म से 'सा' स्वर उमर कृष्म आया उपर फिर, कमशा लगातार रे गा गामण्य भागित का उद्यादन किया अविनवस स्वर-सम : कृत मिलाकर भाव यह निकला — हिनकला स्वर मिलाकर साव यह निकला स्वर स्वर-सम : कृत मिलाकर भाव यह निकला —

सा देग म मानी
सभी प्रकार के दुःख
पः धानी ! पद—स्वभाव
और
नि यानी नहीं,
दुःख बास्मा का स्वभाव-धर्म नहीं हो सकता,
मोह-कम से प्रभावित बास्मा का
विभाव-परिणमन मात्र है वह।

नैमित्तिक परिणाम कथंचित् पराये हैं। इन सप्त-स्वरो का भाव समझना ही सही सगीत में खोना है

सही सगी को पाना है। ऐसी अद्भुत शक्ति कुम्भ में कहाँ से आई, यूं सोचते सेवक को उत्तर मिलता है कुम्भ की ओर से

"यह सब जिल्पी का जिल्प है,
अनल्प थम, बृढ सकल्प
सत्-साधना-सस्कार का फल।
और गृनो,
यह जो मेरा शरीर
धनस्थाम-सा स्थाम पढ़ गया है
सो: "जला नहीं।
जिस भाति
वाद्य-कला-कृष्ठल किल्पी
पूर्व-मुख पर स्थाही लगाता है
उसी भीति
किसी में मेरे अग-जग पर,
स्थाही क्या दी है,
जो भीति-भाति के बोज

# ३०६ / मुक्साडी

बोस देते हैं
प्रकृति और पुरुष के भेद,
हाथ की गदिया और मध्यमा का संवर्ष
स्पर्ध पा कर .

धा "धिन्" धिन्" धा ''
धा "धिन्" धिन् "धा ''
वेतन-भिन्ना चेतन-भिन्ना,
ता "तिन "तिन "ता ...
का तन "चिन्ता, का तन ''चिन्ता ?

धैं धैन्य ै

प्राहरू के रूप में बाया सेवक वमत्कृत हुआ उसका तन तन्त्रित - स्तिम्मत हुआ कृम्य की बाकृति पर श्रीर श्रिरपी के शिल्पन चमत्कार पर। यदि मिलन हो चेतन वित्त व्यासकार का फिर कहना ही क्या! वित् की वित्ता, वीरकार वन्द पत्तों में बीपट हो चली जाती कहीं बाहर नहीं, सरवर की सहर सरवर में हो समाती है।

> कृम्भ का परीक्षण हुआ निरीक्षण हुआ, फिर…

सेवक चुन सेता है कृम्भ एक-दो लघु, एक-दो गुरु और शिल्पी के हाथ में मूल्य के रूप में समुचित धन देने का प्रयास हुआ।

कुम्भकार बोल पड़ा--

"आज दान का दिन है आदान-प्रदान लेन-देन का नहीं, समस्त दुदिनों का निवारक है यह प्रशस्त विनों का प्रवेश-दार!

> सीप का नहीं, मोती का दीप का नहीं, ज्योति का सम्मान करना है जब ! बेतन भूककर तन में फूले धर्म को दूर कर, धन में झूले सीमातीत काल ध्यतीत हुआ इसी मायाजाल में, अब केवल अविनयब तस्व को समीप करना है, समाहित करना है अपने , बस!

समाहित क बैसे, स्वर्ण का मूल्य है रजत का मूल्य है कण हो या मन हो प्रति पदार्थ का मूल्य होता ही है, परन्तु, बन का अपने आप में मूल्य

### ३०८ / मूकमाटी

कुछ भी नहीं है। मूल-भूत पदार्थ ही मूल्यवान होता है। घन कोई मूलभूत वस्तु है ही नहीं धन का जीवन पराधित है पर के लिए है, काल्पनिक!

हाँ ! हाँ ।! धन से अन्य वस्तुओं का मत्य औका जासकताहै वह भी आवश्यकतानुसार, कभी अधिक कभी हीन और कभी औपचारिक, और यह सब धनिको पर आधारित है। धनिक और निर्धन--ये दोनों वस्त के सही-सही मृत्य को स्वपन में भी नहीं आँक सकते, कारण. धन-हीन दीन-हीन होता है प्राय: और र्धानक वह विषयान्ध्र, मदाधीन !!

उपहार के रूप में भी राजि स्वोकृत नहीं हुई तब, सेवक ने ज्ञित्यों को सादर धन के बदले में धन्यवाद दिया बौर च दिया घर, कुम्भ ले सानन्द! आसन से चतर कर सोत्वास सेठ ने भी हैंसमुख सेवक के हाथ से अपने हाथ में ले लिया कुम्म, और ताजे गीतम जल से धोता है उसे स्वयं!

> फिर, बायें हाथ में कम्भ लेकर, दायें हाथ की अनामिका से चारों ओर कम्भ पर मलयाचल के चारु चन्दन से स्वय का प्रतीक, स्वस्तिक अंकित करता है---'स्व' की उपलब्धि हो सबको इसी एक भावना से। और प्रति स्वस्तिक की चारो पाँखरियों मे कश्मीर-केसर मिश्रित चन्द्रन से चार-चार विस्टियों लगा ही जो बता रही ससार को. कि ससार की चारों गतियाँ सुख से शुन्य है। इसी मांति. प्रत्येक स्वस्तिक के मस्तक पर चन्द्र-बिन्द्र समेत, ओंकार लिखा गया योग एवं उपयोग की स्थिरता हेतू। योगियों का ध्यान प्रायः इसी पर टिकता है।

हलदी की दो पतली रेखाओं से कुम्भ का कण्ठ शोभित हुना, जिन रेखाओं के बीच

```
३१० / मुक्तमाटी
कुंकुम का पुट देखते ही बनता है !
हलदी कुंकुम केसर चन्दन ने
अपनी महक से
माहील को मुग्ध-मुदित किया।
                    मृद्ब-मजुल-समता-समृह
                    हरित हँसी ले-
                    भोजन-पान-पाचक
                    चार-पाँच पान खाने के
                     कुम्भ के मुख पर रखे गये।
                     खुने कमल की पाँखुरी-सम
                    जिनके मुखान बाहर दिख रहे है
                     उनके बीच में उन्हें सहसाने
                     एक श्रीफल रखा गया
                     जिस पर हलदी-कुंकुम छिड़के गये।
                     इस अवसर पर
                     श्रीफल ने कहा पत्रों से, कि
                     "हमारा तन कठोर है
                     तुम्हारा मृद्, बीर
                     यह काठिन्य तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।
  इस तन को मृदुता ही रुवती आई,
```

इस तन को मृदुता ही रूपती आई, परम्तु तब संसार-पथ था यह पथ उससे विपरीत है ना ! यह पथ कास्मा की जीत है ना ! इस पथ का सम्बन्ध तन से नहीं है, तन गोण, चेतन कास्य है मृदु और काठिन्य में साम्य है, यहाँ। और यह द्वस्य हमारा कितना कोमल है, दतना कोमल हैक्या तम्हारा यह उपस्थितन ?

> हमारे भीतर बरा झाँको, मृदुता और कांक्रिय की सही पहचान तन को नहीं, हवय को झूकर होती है।" श्रीकृत की सारी जटायें हटा दी गई सरपर एक चोटी-मर तनी है

जिस में महकता खिला-खुला गुलाब

मजाया गया है।

प्रायः सव को चोटियाँ अभ्रोमुखी हुआ करती हैं, परन्तु श्रीफल की उर्ध्वमुखी है। हो सकता है इसीलिए श्रीफल के दान को मुक्ति-फल-मद कहा हो।

'निर्विकार पुरुष का जाप करो'
यूँ कहती-सी
बार-पार प्रदर्शन-शोला
शुद्ध स्फटिकमणि की माला
कुम्स के सके में डाली गई है।

अतिथि की प्रतीक्षा में निरत-सा युं, सजाया हुआ ३१२ / मूकमाटी

मांगलिक कुम्भ रखागया अक्टपहलूदार चन्दन की चौकी पर।

प्रतिदिन की मौति
प्रमु की पूजा को सेठ जाता है,
पुष्य के परिपाक से
धर्म के प्रसाद से, जो मिला
महाप्रासाद के पत्रम-खण्ड पर
जहाँ कैत्यालय स्थापित ह,
रजन-सिहासत पर
रजनिरहित प्रमु की रजतप्रतिमा
अपगाजिना विराजित है।

सबं-प्रथम परम श्रद्धा में बन्दना हुई प्रभू की, फिर अभिषेक किया गया उनका; स्वय निर्मल निर्मेलना का कारण गन्बोदक सर पर नगा निया सेठ ने सादर "सानन्द।

फिर, जल से हान घोकर
प्रतिमा का प्रक्षालन किया
बिगुद्ध-मुभ बरन से,
पाप-पावण्डो से
पुरत बसपुनत
त्यागी बीतरागी की पूजा की
अध्य-पाण द्रस्थ से
सान-पाल से से सान-पालिस से सीमारिक किया

प्रयोजन बस, बन्धन से मुक्ति ! भवसागर का कूल ··· किनारा।

अब तक प्रांगण में चौक पूरा गया । बेल बेलती बालिकाओं द्वारा । लगमग समय निकट आ चुका है अतिथि की चर्या का— चर्चा इसी बात की चल रही है हाताओं के बीच !

> नगर के प्रति सार्ग की बात है आमने-सामने अड़ोस-मड़ोस में अपने-अपने प्रांगण में सुदूर तक दाताओं में पंकित खड़ी हैं पात्र की प्रतीक्षा में दूबी हुई। प्रति प्रांगन में प्रति दाता प्रायः अपनी धमेंपत्नी के साथ खड़ा है। सब की भावना एक ही है, प्रमु से प्राचना एक ही है, कि अतिक्षि का आहार निविच्न हो अति वह हमारे यहाँ हो बस!

लो, पूजन-कार्यं से निवृत्त हो नीचे आया सेठ प्रांतण में जीद वह भी साटी का संगल-कृम्य से बाकु हो गया। ३१४ / मूकवाटी

कोई अपने करों में रजत-कलश से खडे हैं,

रजत-कलश से खड़े कोई यूगल करों को

कलश बनाकर खड़े हैं,

कोई ताम्र-कलश ले कोई आग्र-फल ले

कोई पीतल-कलश ले कोई सीताफल से

कोई रामफल ले कोई जामफल ले

कोई कलश पर कलश ले

कोई सर पर कलण ले कोई अकेला

कर में ले केला कोई खाली हाथ ही

काइ खाला हाय हा कोई याली साथ ले।

विशेष बात यह है, कि सब विनत-माथ हैं

और बारः वारः सुदूर तक

दृष्टिपात करते अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

लो, इतने में ही आते हुए अतिथि का दर्शन हुआ, और

दाताओं के मुख से निकल पड़ी जयकार की झ्वनि !

जय हो ! जय हो ! जय हो ! वनियत विहारवालों की नियमित विचारवालों की सन्तों की, गुणवन्तों की सीम्ब-झान्त-इविवन्तों की जय हो! जय हो! जय हो! पक्षपात से दूरों की यचानात सेतिस्म के देवा दया-सर्व के मूलों की साम्ब-भाव के दूरों की जय हो! जय हो! जय हो!

क्षित-बागर के चूलों की सब-कुछ सहते धीरों की विधि-मल धोते नीरों को जब हो ! जय हो ! जय हो !

सब तो ''' और
आसम्म आना हुआ सतिथि का !
प्रारम्भ के कई प्रांगण पार कर गये,
पथ पर पात्र के पात्रन पद
पल-मल साथे बढ़ते जा रहे,
पीछे रहे प्रांगण-प्राणों पर
पाला-ता पह गया
वह पुलक मुल्तता नहीं उनमें !
सास्कर दलान में दलता है
हघर, कमस-नन म्लान पड़ता है,
फिर सी
पात्र पुत्र नोट सा सकता है
यी, आसा पर सपी है उनमें ।

भानुबग्निम दिन भी तो बासकता है .. बाता ही है!

परन्तु
प्य पर चलते-चलते
वा-बीच मुड़कर नहीं आता
मुड़कर आना तो---दूर,
मुड़कर देखता तक नहीं वह,
पूर्व से परिचम की ओर यात्रा करता है।
परिचम से पूर्व की ओर आता हुआ
देखा नहीं गया आज तक,
और सम्भव भी नहीं।

दाताओं, विधि-द्रश्यों की पहचान कब, कैसे कर लेता है पात्र, पता तक नहीं चल पाता विजलों की चमक को भौति अविलम्ब सब कछ हो जाता है।

"पात्र का प्रागण में जाना, फिर विना पाये भोजन-पान सौट जाना" चनो पोड़ा होती है दाता को इससे" मूँ ये पित्रचा के मुख से निकल पढ़ी। हाथों हुए सता के मुख से निकल पढ़ी। हाथों हुए सन्तों की बात भी याद आई उसे, कि परम-पुष्प के परमोदय से पात्र-दान का लाझ होता है हमारे पुष्प का उदय तो "है पक्स, कम्मु, जम्मुनात से

पर्याप्त पतला पड़ गया वह, दुलंभता इसी को तो कहते हैं। कुछ दाताओं के मुख से कुछ भी सब्द नहीं निकले मन्त्र-मुख कीलित-से रह गए।

कुछ 'तो विधि-विस्मरण से विकल हो गये, और कपाल पर बार-बार हाथ लगाते हैं,

ऐसा प्रतीत हो रहा, कि प्रतिकूल भाग्य को डाँट-डाँट कर भगा रहे हों।

> "हे महाराज! विधि नहीं मिली, तो "नहीं सही कमसे कम इस बोर देखा तो लेते, कमें हो सतोष कर लेते हम" मूँ एक दाता ने मन की बात सहज-भाव से सुना दो।

दाता के कई गुण होते हैं
जनमें एक गुण विवेक भी होता है
लो,
एक दाता ने निवेक हो भी दिया
और
भक्ति-भाव के अतिरेक में
पात्र के बति निकट
पद पर आगे वड़
वयनीय शब्दों में बोला, कि
"इस जीवन में इसे
पात्रदान का सीभाग्य निला नहीं,

२१व / नुकनाटी

कई बार पात्र मिसे
पर, प्रावना जगी नहीं
आज प्रावना बजावती बन पड़ी है,
इस अवसर पर भी यदि
वर्षन हो, पर स्पर्धन नहीं,
स्पर्धन हो, पर हर्षन नहीं,
प्रावना भूखी रहेगी…!
तो फिक कव…
पूख की शान्ति यह ?
आज का आहार हमारे यहाँ हो, बस !
इस प्रसंग में यदि दोध क्रमेगा
तो… मुझे लगेगा,
जाना नहीं स्वामिन् !
हे कुम-सागर, क्रमा करो
देर नहीं, अब बया करो।"

वाता को इस प्रायुक्ता पर
मन्द-मुस्कान-मरी मुझा को
मोनी मृनि मोड़ देता है
और
बार हाथ निहारता-निहारता
पथ पर वाने बढ जाता है।
तब तक दाता के मुख से पुनः
निरासा-यूजी पंक्ति निकती:
"दाँत मिसे तो बने नहीं,
और दोनों मिसे तो."
पवीर दोनों मिसे तो."

शॉल-गॉल की भ्रान्तयाँ यूँ दाताबों से होती गईं, "हाँ! हाँ! यही दिखति हमारी भी हो सकती हैं" यूँ कुम्भ ने कहा सेठ से— और सेठ को सबेत किया—

"पात्र से प्रार्थना हो पर अतिरेक नहीं. इस समय सब कुछ भूल सकते हैं पर विवेक नहीं। तन, मन और वचन से दासता की अभिव्यक्ति हो, पर उदासता की नहीं। अधरों पर मन्द मुस्कान हो, पर परिहास नहीं। उत्साह हो, उमंग हो पर उतावली नहीं। शंग-अंग से विनय का मकरन्द झरे. पर, दीनता की गन्ध नहीं। और. इसी सन्दर्भ में सुनी थी सन्तों से एक कविता, सो…सनो, प्रस्तृत है, आदत है बध-स्तृत है :

धरती को प्यास लगी है नीर की आस जगी है

मुख-पात्र खोला है कत संकल्पिता है घरती दाता की प्रतीक्षा नहीं करना है दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना है अपनी सीमा. अपना आँगन भूलकर भी नहीं लौंघना है कारण, पात्र की टीनता निरिभमान दाता में मान का आविर्माण कराती है पाप की पालडी फिर भारो पडती है वह, और स्वतन्त्र-स्वाभिमान पात्र में परतन्त्रता आ ही जाती है, कत्तंब्य की घरती धीमी-धीमी नीचे खिसकती है, तब क्या होगा ? दाता और पात्र दोनों सटकते बाहर में ।...

तभी : तो ... काले-काले भेष सघन ये अज्ज्य में डाकने जो सत्-पात्र की गवेषणा में निरत हैं, पात्र के दर्शन पाकर भाव-विभोर गद्गद हो गइ-गड़ाह्ट ध्वनि करते सजल, लोचन-युगल। सावन की चौंसठ धार पात्र के पाद-प्रान्त में प्रणिपात करते हैं…

> फिर ''तो '' धरती ने अनायास, सहज रूप से वादल की कालिमा को घो डाता, अन्यदा वर्षी के बाद बादल-दल वह विमल होता क्यों ?'''

कुष्भ के मुख से कविता सुनी कम सब्दों में सार के रूप में, दाता की गीरव-गाया आचार-संहिता ही स्वाद्य सादकों में अपना मुख दिखा विमुख हुआ जो आदर्श जीवन से, जिस मुख पर बेदाग होने का दम्य-भर दमक रहा था। सेठ की बॉख खुल गई, स्वयं को संयत किया उसने, सब कुछ आत्तियाँ बुल गई।

# ३२२ / ब्यवस्टी

कविता-श्रवण ने उसे बहत प्रभावित किया। पूनः संकेत मिलता है सेठ को ---अब शत-प्रतिशत निश्चित है पात्रका अपनीओ र आना। जैसे-जैसे प्रागण पास आता गया वैसे-वैसे पात्र की गति में मन्दता आई और पात्र को अनुभूत हुआ कि उसके पदो को आगे बढ़ने से रोक कर अपनी ओर आकृष्ट कर रहा 🕏 कोई विशेष पुण्य-परिपाक !

पात्र की गति को देख कर और सचेत हो. श्रद्धा-समवेत हो

अति अमन्द भी नही. मध्यम मधुर स्वरो मे अभ्यागत का स्वागत प्रारम्भ हुआ:

अति मन्द भी नही

'भो स्वामिन ! नमोस्तु ! नमोस्तु ! नमोस्तु ! লব!লব!লব! ਗਿ**ਲ** ! ਗਿਲ ! ਗਿਲ !'

र्युं सम्बोधन-स्वागत के स्वर दो-नीन बार दोहराये गये साय-ही-साब,

घीमे-घीमे हिलने वाले

सेठ के कर्ण-कृष्यत भी सादर व्यतिथि को बुला रहे हैं।

अभय का आयतन
अतिषि जा रकता है प्रांगण में
तिराकुल, अविचल ...
फिर क्या कहना !
अहो भाग्य मानता हुआ
प्रत्य-प्रत्य कहता हुआ
प्रत्य-प्रत्य कहता हुआ
अतिषि को दायों और कर
अतिषि से दो-तीन हाच दूर से
प्रदक्षिणा प्रारम्भ करता है सेठ
सप्लीक, स्परिवार !

भाज का यह वृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि

> प्रहु-मक्षत्र-ताराओं समेत रिव और मित्र मेस्-मवंत की प्रविक्षणा दे रहे हैं, तीन प्रविक्षणा दी गई, जीव-द्या-पासन के साथ । मुत्रः नमस्कार के साथ । मुत्रः नमस्कार के साथ , मब्दा प्रवित्त का सूत्रपात होता है : 'मन युद्ध है तार युद्ध है और जन्म-पान, युद्ध है बाइए स्वामिन !

भोजनासय में प्रदेश कीजिए' और

विना पीठ दिखाये

क्षागे-क्षागे होता है पूरा परिवार । भीतर प्रवेश के बाद आसन-सुद्धि बताते हुए

उच्चासन पर बैठने की प्रार्थना हुई पात्र का आसन पर बैठना हुआ। पादाभिषेक हेतु पात्र से

किया जाता है विनम्न निवेदन, निवेदन को स्वीकृति मिलती है:

> पलाझ की छवि को हरते अविरीत-मीक अवतरित हुए रजत के बाल पर

पात्र के युगल पाद-तल ! लो, उसी समय

गुर-पद के प्रति अनुराग व्यक्त करता थाल भी !

अनुराग व्यक्त करता थाल भी ! यानी, गुरु-पद का अनुकरण करता

कुंकुम-कुन्दन-सा बनता लाल। छान, तपाये समझीतोडण

छान, तपाय समजातीका प्रामुक जल से भरा माटी का कुम्प हाथों में से दाता, पात्र के पदों पर ज्यों ही झका

ज्या हा झुका त्यों ही, कंदर्प-दर्प से दूर

गवन-दर्ग स दूर गु<del>रु-१द-नव-दर्ग</del>ण में कुम्भ ने अपना दर्शन किया और धन्य ! धन्य ! कह उठा ।

जय, जय, गुरुदेव की ! जय, जय, इस बडी की ! विवार साकार जो हए पथ-गत-पीडन-वेदन जो कुछ बचा-ख्या कालुब्य सर्वस्व स्व-पत को यही पर अर्पण किया: 'शरण, चरण हैं जापके, तारण-तरण जहाज. भव-दिध तट तक से चली करुणाकर गुरुराज !' यं गुरु-गुण-गान करते विध्न-विनाशक, विभव-विधायक अभिषेक सम्पन्न हुआ, प्रकालन भी। आनन्द से भरे सब ने रास्त्रोदक मस्तक पर लगाया परिवार सहित इन्द्र की भौति, सेठ लग रहा है अब।

इसी कम में बब,
यबाविति, यबानिधि
यबाजात-सन्निधि
स्वापना-पूर्वक,
अस्ट-मंगल हम्प के
जल-बन्दन-जशत-पुर्जों से
वर-बीप-कुप-फ्लोंसे
पूज-कार्य पूजे हुआ
पंचीय प्रधानपुर्वक !

३२६ / मूकमाडी

पुनश्च,

बढ़ांजलि हो पूरा परिवार प्रार्थना करता है पात्र से कि

"भ्रो स्वामिन !

अंजुलि-मुद्रा छोड़कर भोजन ग्रहण कीजिये !"

दान-विधि में दाता को कशल पा अंबलि छोड, दोनों हाथ धो लेता है पात्र

और जो मोह से मुक्त हो जीते हैं

राग-रोष से रीते हैं जनम-मरण-जरा-जीर्णता

जिन्हें छ नहीं सकते अब क्षवा सताती नही जिन्हें

जिनके प्राण प्यास से पीडित नहीं होते. जिनमें समय-विस्मय के लिए

पल-भर भी प्रश्रय नहीं. जिन्हें देख कर

भय ही भयभीत हो भाग जाता है सप्त-भयों से मुक्त, अभय-निधान वे,

निद्रा-तन्द्रा जिन्हें घेरती नहीं, सदा-सर्वथा जाग्रत-मुद्रा

स्वेद से लय-पय हो

बह गात्र नहीं. खेद-श्रम की

वह बात नहीं;

जिन में बनन्त बल प्रकट हुआ है, परिणासस्वक्रप

जिन के निकट कोई भी आतंक का नहीं सकता

जिन्हें जनन्त सीस्य मिला है ...सो

शोक से सून्य, सदा नशोक है
जिनका जीवन ही विरति है
तभी 'तो'''
जनसे दूर'' फिरती रहती रित वह;
जिनके पास संग है न संब,
जो एकाकी हैं,
फिर चिन्ता किसकी उन्हें ?
सदा-सर्वेषा निश्चित हैं,
अष्टादश दोषों से दूर'''
ऐसे आहेतों की प्रसित में डूबता है,
कुछ पतों के लिए
नासाम-कृष्ट हो, महामना।

श्रमण का कायोरसमं पूर्ण हुआ कि आसन पर खड़ा हुआ वह अतिथि दोनों एड़ियों और पंजों के बीच, क्रमकः वार और ग्यारह अयुल का अन्तर दे।

п

स्यिति-भोजन-नियम काही नहीं, एक-मुक्ति काभी पालक है। पात्र ने अपने युगल करों को पात्र बना लिया, दाता के सम्मुख आगे बढ़ाया।

> 'मन को मान-शिखर से नीचे उतारने वाली भिक्ता-वृत्ति यही तो है' यूँ कहती हुई यह लेखनी सुधा की मीमांसा करती है:

भूख दो प्रकार की होती है
एक तन की, एक मन की।
तन की तिनक है, प्राकृतिक भी,
मन की मन जाने
कितना प्रमाण है उसका!
वैकारिक जो रही,
वह भूख हो क्या, भूत है भयकर,
जिसका सम्बन्ध भूतकाल से ही नही,
अभूत से भी है!
इसी कारण से—
अभी तक प्राणी यह
अभिभूत जो नहीं हुआ स्व को
तथनक्ष्म कर।

जहाँ तक इन्द्रियों की बात है उन्हें भूख लगती नहीं, बाहर से लगता है कि उन्हें भूख लगती है। रसना कब रस चाहती है. नासा गन्ध को याद नहीं करती. स्पर्धकी प्रतीक्षास्पर्धकित करती? स्वर के अभाव में ज्वर कब चढ़ता है श्रवणा को ? बहरी श्रवणा भी जीती मिलती है। असिं कब आरती उतारती हैं रूप की स्वरूप की ? ये सारी इन्द्रियाँ जड़ हैं. जड़ का उपादान वड़ ही होता है, जड़ में कोई बाह नहीं होती जड़ की कोई राह नहीं होती

सदा सर्वत्र सब समान अन्धकार हो या ज्योति ।

ही ! हो !
विवयों का सहण-बोध
इन्द्रियों के माध्यम से ही होता है
विवयो-विवय-रिसकों को ।
वस्तु-रियति यह है कि
इन्द्रियों थे खिड़ कियों है
तम यह भवन रहा है,
भवन में बैठा-बैठा पुरुष
भिन्न-भिन्न खिड़ कियों से झौकता है
वासता की आंखों से
और

दूसरी बात यह है, कि
मधुर, अम्ल, कवाय आदिक
जो भी रस हों शुभ या अखुभ—
कभी नहीं कहते, कि
हमें चख जो तुम।

ल**ब्**-गुरु स्निग्ध-रूक्ष शीत-उष्ण मृदु-कठोर

को भी स्पर्श हो, शुभ या अशुभ— कभी कहते नहीं कि हमें छुलो, तुम ।

सुरिभ या दुरिभ जो भी गन्ध हो, शुभ या अशुभ — कभी कहते नहीं, कि हमें दूंभ लो, तुम।

# ३३० / मुख्यारी

हुष्ण-नील-पीत बादिक जो पी वर्ण हों सुभ या असुभ — कभी कहते नहीं कि अगेर सा - रे - ग - म - प - ध - नि जो भी स्वर हो सुभ या असुभ कभी कहते नहीं, कि हमें सुन ली, तुम ।

पदस-दस-गन्ध रूप और शब्द वे जड़ के धर्म हैं बड़ के कर्म...)

इसके यही फिलत हुआ, कि
मोह और असाता के उदय में
सुधा की वेदना होती है
यह जुधा-तृषा का सिद्धान्त है।
मात्र इसका जात होना हो
साधुता नहीं है,
वरन
जान के साथ साम्य भी अनिवायं है
समता-साम्य है—

इवर, प्रारम्भ हुआ दान का कार्य पात्र के कर-पात्र में प्रासुक पानी से; परन्तु यह क्या ! यकायक क्षात्र ने अपने पात्र को बन्द कर लिया कि तुरन्त, दूसरी जोर से
स्वर्ण-कत्तल जाने बढ़ाया गया
जिसमें स्वास्थिट दुख्य भरा है,
फिर भी अंजुलि जनवुली देख
सीसरे ने रजत-कत्तल दिखाया
जिसमें मधुर इक्षुरस भरा है,
जब
बह भी उपेक्षित ही रहा, तव
स्कृटिक झारी की बारी बारी

अनार के लाल रस से भरी तक्याई की अच्छाई-सी!

> आस्वर्यं! अतिथि की जोर से उस पर भी एक बार भी दृष्टिन पड़ी! विवस हो निराज्ञा में बदली वह झारी।

अब
अधिक विलम्ब अनुचित है
अन्तराय मानकर बैठ सकता है,
विना भोजन अतिथि जा सकता है—
आसंका यह परिवार के मुख पर छमरी,
और
मन में प्रमुका स्मरण करते
किसी तरह, धृति धारते
पूरी तरह बक्ति समेट कर,
कंपते-कंपते करों से
माटी के कुम्म को आगे बढ़ाया सेठ ने।

लो, जितिथि की अंखुलि खुल पड़ती है स्वाति के धवलिस जल-कर्णों को देख सागर-जर पर तैरती सुक्तिका की जाँति ! चार-पौष अंजुलि जल-पान हुआ,
कुछ इसु-रस का सेवन,
फिर को कुछ पिलता गया
बस, अविकल चलता गया।
जब चाहे, मन चाहे नही
बिना बाचना,
बिना कोई संकेत
बस, उंट हो धूखा
फिर कैसा भी हो भोजन
रस-दार मान

एक बर्तन से दूसरे वर्तन में भोजन-पान का परिवर्तन होता है क्या उस समय को को बर्तन में कोई परिवर्तन खाता है? न हो कोई बर्तन नर्तन करता है न हो कोई बर्तन रुदन मचाता है सन्य । अस्य है यह नर और यह नर-तन

बीजारोपण से पूर्व जल के बहाब से कटी-पिटी खेद-छिद्र-गर्दे वाली घरती में कूड़ा-कचरा कंकर-पत्स्वर बाल उसे समत्वती बनाता है कुषक। बस, इसी माति, पात्र उसे लेता जाता, उदर-पूर्ति करना है ना ! इसी का नाम है गर्त-पूर्ण-वृत्ति समता-धर्मी श्रमण की !

> भूषी गाय के सम्भूष जब पास-कृत चारा डाला जाता है ऊपर मुख उठा कर रक्षकों के सामणरों-जाभूषणों को अंगों-उपांगों को नहीं वेखती वह। वस इसी भीति, भीजन के समय पर साधु की भी वृत्ति होती है जो गोचरी-वृत्ति कही जाती है।

जा गावरान्त्र ऐसा-वैसा कुछ भी विकल्प नहीं बारा हो, मीठा हो कैसा भी हो, जल हो घट बृझाते हैं बर में सगी आग को बस, इसी भीति। सरस हो या नीरस कैसा भी हो, जसन हो बदरास्त्रि समन करना है ना !

यही अग्नि-शामक वृत्ति है श्रमण की

सब वृत्तियों में महावृत्ति ! पराग-प्यासा फ्रमर-दत्त वह कोंपल-फूत-फ्रां-दलों का सोरफ सरस पीता है पर उन्हें, पीड़ा कभी न पहुँचाता;

#### ११४ / जुक्तमाही

प्रस्पुत,
अपनी स्फुरणशील कर-खुकन से
उन्हें नकाता है
गुन-गुन-गुंजन-गान सुनाता ।
बस, इसी भीति
पात्रों को दान देकर
दाता भी फुला न समाता,
होता आगन्द-विभोर वह ।
अन्यकार भोर मिटता है,
जीवन मे बाती नयी भोर बह
और सही: 'तो भोर बह

भ्रामरी-वृत्ति कही जाती सन्तों की ! यूं तो श्रमण की कई वृत्तियाँ होती हैं—

बिनमें अध्यात्म की छवि उभरती है

जो सुनीं थी सादर श्रुतों से जाज निकट— सन्निकट हो

बुली भौंबों से देखने को मिलीं।

परिणाम यह हुआ कि पूरा का पूरा परिवार सेठ का अपार जानन्द से घर आया और सेठ के गौर-वर्ण के युगल-करों में

गार-वण क युगल-करों में माटी का कृष्म शोभाषा रहा है कनकाभरण में जड़े हुए नीलस-सा।

बन करों और कुम्म के वीच परस्पर प्रशसा के रूप मे कुछ बात चलती है, कि कुम्म ने कहा सर्वप्रवम— "तुमने मुझे करर उठा अपना निया बहा उपकार किया मुझ पर बीर इस सुभ-कार्य में सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला मुझे।" इस पर तुरन्त ही करों ने भी कहा कि "नहीं" नहीं, सुनो ""सुनो ! उपकार तो तुमने किया हम पर तुम्हारे बिना यह कार्य सम्भव ही नहीं या, इस कार्य में भावना-भक्ति जो कुछ है, तुम्हारों है हम "तो" अपन से है

उपरिल चर्चा को सुनता हुआ नीचे ""
पात्र का कर-पात्र कहता है कि,
"पात्र के बिना कभी
पानी का जीवन टिक नहीं सकता,
और
पात्र के बिना कभी
प्राणी का जीवन टिक नहीं सकता,
परन्तु
पात्र से पानी पीने वाला
उत्तम पात्र हो नहीं सकता
पाण-पात्र हो परभोत्तम माना है,
पात्र भी परिषष्ठ है ना !

दूसरी बात यह भी कि, बतिषि के बिना कभी तिषियों में पूज्यता वा नहीं सकती कतिषि तिषियों का सम्पादक है ना !

### ३३६ / जुक्कवाटी

फिर भी
तिष्यों को अपने पास नहीं रखता वह.
तिष्यों काल के आधित हैं गा !
परिणतियों जपनी-जपनी
निरी-निरी हुआ करती हैं,
तिष्यों के बन्धन में जैंधना भी
गतियों की गलियों में मटकना है।
कर्षोंचत् !
यतियों के बन्धन में बँधना वह
निपति के रंजन मे रसना है।"
ये सुत-पान की होती रही मीमांसा।

इधर, अवाधित बाहार-वान कल रहा है और ऐसा ही यह कार्ये सानन्द-सम्पन्न हो, इसी भावना में संसम्भन्म हुवा है सेठ। उसके दोनों कन्धों से उत्तरती हुई दोनों वाहुओं में लियटती हुई फिर दायें वाली वायों और वार्यों जोन कि उत्तरती हुई नोले उत्तरी वार्यों और का किट-माग को कसती हुई नोले उत्तरीय की दोनों छोर नीचे तरक रही है।

ऊपर देख नहीं पारही है, कुम्भ की नीलिमा से वह पूरी तरह हारी है सज्जा का अनुभव करती धरती में जा छुपना चाहती है अपने सिकुड़न-शील मुख को दिखाना चाहती नहीं किसी को।

सेठ के दायें हाथ की मध्यमा में
मृदित-मुखी स्विणिम मृद्रा है
जो माणिक-मणि में मिण्डत है
जिस की रक्तिम आधा
जितिय के वर्षणिम अधरों से
बार-बार अपनी तुमना करती
और
अन्त में हार कर आकृष्तित हो
लज्जा के भार से
जितिय के पद-तलों को खू रही है,
और ऐसा करना ज्वित ही है
पुज्यपायों की पूजा से ही

इसी भौति सेठ के बायें हाथ की तजेनी में रजत-निर्मात मुद्रा है। मृद्रा में मुक्ता जड़ी है। करपात्री की वबूच्टपूर्व कर-मख-कान्ति तख कर क्लार्ति का अनुभव करती है और जबराकान्त होती। यही कारण है, उसकी रक्त-रहित सुभ-काया बनी है;

पात्र के दोनों कपोल वह गोलगोल हैं, सुडौल भी ३३८ / जुक्समाटी

मांसल हैं, प्रांजल भी जिनकी प्रांजसता में दाता के स्वर्णिम कृष्टल अपनी प्रतिस्वित के बहाने अपनी तुलना करते हैं कपोलों से-

हम स्था कम हैं ? बाल-मानु की मौति हम से आधा फुटती है गोल भी हैं, सुडील भी

सबर्णवाले हैं, सुम्दर हैं स्वणंबासे हैं लोहित नहीं। फिर भी. कपोल-कान्ति में, इस कान्ति में अस्तर क्यों ? कौन-सी न्युनता है हममें ?

कीन जानते इस भेद की किससे पूछें ? पछं भी कंसे ?

लो ! उलझन मे उलझे कव्हलों को

कपोलों का उदबोधन : "तुम्हें देखते ही दर्शकों म राग जाग्रत होता है

और हमें देखते ही सहज वत्सल-भाव उमडता है. रागी भी बो जाता है विरागता में कुछ पल,

हमारे भीतर संप्रहीत बत्सल-मान वह, क्यर आ क्योश-तन से फिससता हुआ, विरोध के रूप में वा खड़े वैरियों के पावाण-वक्षस्थल को भी मुदुल फूस बनाता है। हम में अनमोल बोल पके हैं, बीर तुम में केवल पोल मिले हैं।

एक बात बीर है कि
विकलित या विकास-शील
जीवन भी क्यों न हो,
कितने भी उज्ज्वल-गुज क्यों न हों,
पर से स्व की तुजना करना
पराभव का कारण है
वीनता का प्रतीक भी।

जीर वह तुलना को किया ही प्रकारान्तर से स्पर्धा है; स्पर्धा प्रकाश में लाती है कहीं "सुदूर "जा" भीतर बैठी सहंकार की सुरुस सप्ता को। फिर, सहंकार को सन्तीय कहीं? बिना सन्तीय, जीवन सबोब है यही कारण है, कि प्रशंसा—यश की तृष्णा से झुलसा यह सदोब जीवन सहज अय-वोचों की, सुबद युणों की सबन-शीतल छांव से बंचित रहता है।

> वैसे, स्वयं यह 'स्व' शब्द ही कह रहा है कि

#### ३४० / मुक्तमाटी

स्व यानी सम्पदा है, स्व ही विधि का विधान है स्व ही विधि का विधान है स्व ही निधि-निधान है स्व ही निधि-निध्य ही सर्वोपतक्षिय है फिर, अनुस को नुकना क्यों? मुं क्यों को से बननी पोस खुनी देख, कुन्दन के कुण्डल है और कुन्दित काल्सिहीन हुए।

सेठ ने एड़ी से चोटी तक कमल-कणिका की आधा-सम पीतान्वर का पहनाव पहना है जिस पहना है जिस पहना है जिस पहना है जोर पहना है जोर कि पहना है और उसका सुख नुसार है है, जिन सहरों में कुम्म की गीलम-छित वेरती-सी सी '' पीतान्वर की पीलम छी जीरान्वर की पीलम की पीन हैतु उतावली करती है।

हीं, इधर… घर के सब बाल-बालाओं को भीतर रहने की बाझा मिबी है और विना बोले बेठने को बाब्य किया गया है, फिर भी, बीच-बीच में, चौबट के भीतर से या बिड़कियों से एक-बूतरे को जागे-पीड़ों करते बाहर झौंकने का प्रयास चल रहा है।

सीया में रहना असंयमी का काम नहीं, जितना मना किया जाता उतना मनमाना होता है पाल्य दिशा में। त्याज्य का तजना भाज्य का भजना, सम्भव नहीं बाल्य-दक्षा में। तथाभि को कुछ पलता है बस, बलात ही भीति के कारण!

यही स्थिति है इधर भी ! सर को कस कर बीध रखा है सेठ ने वालों के बबाल से बचने हेतु । तबाफि, विबास ललाट-तल पर कृटिल-कृष्ण बाल की लट बार-बार आ निहार रही है अल्ल-बान के सुखद वृद्य को अन्य प्रधान के विमुख वृद्य को, और सब पात्रों में प्रमुख पात्र को, कि

> "आप सन्त हैं समता के घनो ये दाता सज्जन हैं ममता की खनी

विराग के प्रति अनुराग रखते; दोनों का ध्येय वन्धन से मुक्ति है फिर मला बताओ, मुझे क्यों बन्धन में डालते ? जब मुझे भी बन्धन रुचता नहीं मानती हूँ इस बात को कि विगत मेरा गलत है, और पतित है पलित-पंक्ति भी गरितत है पलित-पंक्ति भी गरितत है बलित-पंक्ति भी, परमु

गलत-सत से बचना चाहती हूँ।

पाप पुष्य से मिलने आया है
विय पीयूव में वृशने आया है
हे मकाझ-पुंज प्रभावन हो
हे मकाझ-पुंज प्रभावन हो
बन्दवन को प्रयांना हुतो !
बन्दवन स्पाने की अवेश्वा
एक बार इसे जगा दो, स्वामिन् !
अपने में बनाह दो इसे
मिटाओ या मिलाओ बपने में;
प्रकास का सही लक्षण बही है
जो सब को प्रकाखित करे !
एक बीर बात कहूँ बृष्टता की !
भाग्यसाली भाग्यहीन को
कभी पगाते नहीं, प्रको !
भाग्यसाल भाग्यहान बनाते हैं।"

मूं कहती हुई जलाट-गत लट श्वट से पलट कर मूक होती है। जीर:::इधर सानन्य-सम्मन हुवा वाहार-दान पात्र का बासन पर बैठना हुवा प्रामुक-उष्ण बल से मुख-सृद्धि हुई जंबलि से उक्क्से अन्न-गात्र कणों से प्रमावित उदर-उर-उर बादि जंगों को अपने हाथों से सुद्ध बनाकर कुछ पसों के लिए पनको को अक्षोंन्सीलित कर पात्र पर-तरन्य में लीन हुआ।

कापोत्समं का विसर्जन हुवा, सेठ ने अपने विनीत करों से अतिथि के अभय-चित्र किल्लित उभय कर-कमलों में संयमोपकरण दिया मयूर-पंचों का जो मृदुन कोमस सबु मंजून है।

त्वा बुसाने हेतु नहीं, सास्त्र-स्वाध्याय के पूर्व तौर सौचादि त्रियाओं के बाद हस्त-पादावि-बुद्धि हेतु, सौचोपकरण कमध्यलु में प्रायुक्त बल घर दिया गया, षस " वो कि अष्ट प्रहर तक ही उपयोग में लाया जा सकता है, अनन्तर जो सदोष हो जाता है।

अतिथि के चरण-स्पर्श पावन-दर्शन हेत् अहोस-पहोस की जनता आंगन में आ खड़ी है। ज्यों ही अतिथि का औगन में आना हुआ त्यों ही जय-बोब से गुँज उठा नभमण्डल भी। और, भावुक जनता समेत सेठ ने प्रार्थना की पात्र से, कि "पुरुवार्थं के साव-साव हम आशावादी भी हैं आशु आशीर्वाद मिले शीघ्र टले विषयों की आशा, बस ! चलें हम आपके पद्म पर। जाते-जाते हे स्वामिन् ! एक ऐसा सूत्र दो हमें जिस में बैंघे हम अपने अस्तित्व को पहचान सकें. कहीं भी गिरी हो ससूत्र सुई ...सो .. कभी खोती नहीं।"

> इस पर अतिबि सोचता है कि उपदेश के थोग्य यह न ही स्वान है, न समय

तवापि भीतरो करणा उमड़ पड़ी सीप से मोती की भाति पात्र के मुख से कुछ तब्द निकलते हैं:

"बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो…मैं…नहीं…हँ भीर वह मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकतीं मुझ में देखने की शक्ति है उसी का मैं खच्टा था'' हुँ''' रहुँगा, सभी का द्रष्टा था…है रहुँगा। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं ''नहीं ''हैं !"

> यूँ कहते-कहते पात्र के पद चल पड़े उपवन की ओर पीठ हो गई दर्शकों की बोर…।

पात्र के पीछे-पीछे छाया की भौति कर में कमण्डलु से सेठ चल रहा है।

## ३४६ / बुक्जादी

नगर के निकट उपवन है उपवन में निसंवाजी हैं जिसका मिखर गगन चूमता हैं, विखर का कलश चमक रहा है, अपनी स्विंगम कान्ति से कलश बता रहा है कि संसार की जितनी भी चमक-दमक है वह सब अमित है, आमक भी सत्यय की यसक नहीं है।

नसियाजी में जिनविस्त है नयन मनोहर, नेमिनाय का विस्त का दर्शन हुआ निज का मान हुआ तन रोमांचित हुआ हवं का गान हुआ।

एक बार और गुरु-चरणों में सेठ ने प्रणिपात किया लौटने का उपकम हुआ, पर तन टटने लगा।

लोचन सजल हो गये पय बोझल-सा हो गया पद बोझल से हो गये रोका, पद कक न सका स्दन, फूट-फूट कर रोने लगा पुण्य-प्रद पुज्य-बर्बों में लोटपोट होने लगा।

> गुरु-चरणों की श्वरण तज यह बाल्मा

लौटना नहीं बाहुती, स्वामिष् !
मानत छोड़ कर हुँत की मौति ।
तवापि बेद है, कि
मन को की मन के साब होना पड़ता है
मन का वेग बाधिक है प्रभी !
बातों-वातो में बार-वार
छढ़ेग-आवेग से घिर जाता है
किर, स्वेग के वे पद
आवरण की खरती पर टिक नहीं पाते
किर, निराधार वह क्या करेगा? ...

पहाड़ी नदी हो वाषाढ़ी बाढ़ आई हो छोटे-छोटे दनवरों की क्या बात, हाथी तक का पता न चलता ···बह जाता सब क्छ ! अपना ही किया हुआ कर्म आज बाधक बन उदय में आया है, चाहते हुए भी धर्म का पालन पहाइ-सा लग रहा है, ओर में …? बौना ही नहीं, पंगु भी बना हूँ। बहुत लम्बा प्य है कैसे चलुं मैं ...? गगन चुमता चुल है, कैसे चढ़ें मैं कुशल-सहबर भी तो नहीं … कैसे बढ़ें मैं "जब "बागे !

> क्या पूरा का पूरा आज्ञावादी वर्नू ? या सब कुछ नियति पर छोड़ दूँ ?

### ३४८ / सुक्तारी

छोड़ दूँ पुरवार्य को ? है परम-पुरव ! बताबो क्या करूँ ? काल की कसौटी पर अपने को कहुँ ? गति-जगति-जगति वति-जनति-परिणति इस सबका नियन्ता काल को मार्ग क्या ?

प्रति पदार्ष स्वतन्त्र है। कर्ता स्वतन्त्र होता है— यह सिद्धान्त सदोष हैक्या ? 'होने' रूप क्रिया के साथ-साथ 'करने' रूप क्रिया भी तो… कोष में है ना!"

सेठ की प्रश्नावली सुन वात्सल्य-पूर्ण भाषा में मा पुत्र को समझाती-सी. मीन तजकर कहा गुरु ने, कि "इन सब शंकाओं का समाधान यहाँ है बेरी जोर इधर ... उपर ... देखो !" और ऊपर की ओर देखना हआ गीली जांबों मे---मौन-मुद्रा मिली मात्र, मुद्रा में मुस्कान की मात्रा योडी-सी भी मिली नहीं, गम्भीरता से पूरी भरी है वह, वांकों में निश्चलता है लबाट पर निरुक्तलता है वही रहस्योदघाटन करती-सी...

'नि' यानी निज में ही
'यति' यानी यतन - स्थिरता है
अपने में सीन होना ही नियति है
निश्चय से यही यति है,
बौर
'युरुष' यानी जारमा परमारमा है
जारमा को छोड़कर
सब पदार्थों को विस्मृत करना हो
सही पुरुषा' को विस्मृत करना हो
सही पुरुषा' है।

नियति का और पुरुवार्ष का स्वरूप जात हुआ सही-सही तो… काल की भाद-धीमता जो मात्र उपस्थिति-रूपा प्रेरणा-प्रदा नहीं, उदासीना एक-श्रेत्रासीना है छपी नहीं रहो, बुल गई।

सेठ की संकार्ये उत्तर पातीं फिर भी.... जल के बभाव में लावव गर्जन-गीरब-शून्य वर्षा के बाद मौन कान्तिहोन-बादलों की भांति छोटा-सा उदासीन मुख के घर की ओर जा रहा सेठ....

तेल से बाती का सम्बन्ध लगभग टूट जाने से किंवा

### ३१० / मुक्तमादी

अत्यल्प तेल रह जाने से टिमटिमाते दीपक-सम अपने षट में प्राणों को संजोवे मन्यर गति से चल रहा हैसेठ...

मन में मन्यन भी चल रहा मूल-धन से हाय धी कर खाली हाय घर लौटते भविष्य के विषय में चिन्तित किकतंत्र्यविम्ह वणिक-सम घर की ओर जा रहा सेठ

पूरा का पूरा चूर्तांश निकल जाने से स्वयं की नीरसता का अनुभव करता, केवल हुछ के समान संवेदन सुन्य हुआ। पर की जोर जा रहा सेठ....

ा सेठः

सहपाठियों के समक्ष
परामय-जनित पीड़ा से भी
कई पुनी अधिक
पीड़ा का अनुषय हो रहा है
इस समय सेठ को।
डाल के गाल का रस-जूसन
पूर्णका से कूटने से
बूल में गिरे कुल सम
शालभिता का अलगाव साथ से
शेव रहे अत्यत्प साहस समेत
पर की ओर जा रहा सेठः

माँ के विरह से पीड़ित रह-रह कर सिसकते शिशु की तरह दीर्ष-स्वास लेता हुवा बर की ओर जा रहा सेठ...

बसन्त का अन्त होने से विकलित बन-जीवन-चदन-सम सन्त-संगति से वंचित हुआ बर की ओर आ रहा सेठ ...

हरियाली को ट्रने वाली मृग-मरीचिका से भरी सुदूर तक फैलो मक्ष्मिम में सागर-मिक्त की आस भर से बलहीन स्पाट-तट वाली सरकती पत्ती-सरिता-सा भर की और जा रहा सेट....

> प्राची की गोद से उछला फिर अस्ताचल की ओर उला प्रकास-पूँच प्रभाकर-सम आगामी अन्यकार से भयमीत घर की ओर था रहा सेठः...

कृष्ण-पक्ष के चन्द्रमा की सी दक्षा है सेठ की शान्त-रस से विरहित कविता-सम पंछी की चहक से बंचित प्रभात-सम शीतल चन्द्रिका से रहित रात-सम और बिन्दी से विकल

#### ३५२ / मुक्तमाङी

अवला के भाल-सम सब कुछ नीरव-निरीत लग रहा है। लो, ढनान में दुलकते-दुलकते पावाण-वाण्ड की मौति वर वा पहुँचता है सेठ…!

> पूरा परिवार अपाय हुषे में कूबा है पान-दान का परिणाम है यह; पुण्य-साली कुम्म में फूल रहा है। सब एक साथ भोजनाय बैठते हैं परन्यु, गौरवर्ण से मरे, पर खासी से चिरे ---सेठ के मुख को गौरवर्णाली कुम्म ने गौर से देखकर युं कहा, कि

"सन्त-समागम की यही तो सार्वकता है संसार का अन्त दिखने लगता है, समागम करनेवाला घले ही तुरन्त सन्त-संयत बने या न बने इसमें कोई नियम नहीं है, किन्तु वह सन्तोषी अवस्य बनता है। सही दिसा का प्रसाद ही सही दशा का प्रसाद है

चतुर-चिकित्सकों से रोग का सही निदान होनें पर बीषध-सेवन करने वाला रोगी
जिसकी उपास्य देवता नीरीगता है,
मोगी हो नहीं सकता वह,
मोग हो तो रोग है।
बीर सुनी!
यह बौषध का नहीं,
सही निवान का चमत्कार है,
बौषध-सेवन का फल तो
रोग का सोधन है—नीरोगता
बनमोल घन है।"

और क्या कहा कुम्भ ने सो…सनो ! "ਰੇਜ਼ੇ आभरण-आभूषणों की बात दूर स्हे, वृद्धावस्या में डाका-मलमल भी भार लगती है जब कि बाल हो या युवा त्रीढ हो या बुद्ध बनवासी हो या भवनवासी वैराग्य की दशा में स्वागत-आभार भी भार लगता है।" सन्तों की ये पंक्तियाँ भी · अप्रासंगिक नहीं हैं: गगन का प्यार कभी घरा से हो नहीं सकता मदन का प्यार कभी जरा से हो नहीं सकता;

३५४ / मुक्तमाटी

यह भी एक नियोग है कि
सूजन का प्यार कभी
सुरा से हो नहीं सकता।
विश्वया को अंग-राग
सुहाता नहीं कभी
सध्या को संग-स्याग
सुहाता नहीं कभी,
संसार से विपरीत रोत
विरक्तों को हो होती है
मगर्वी नं-दाग
सुहाता नहीं कभी।

कुम्म को माब-भाषा सुन कर ऐसा प्रतीत हुआ सेठ को, उस क्षण कि सामुता का साक्षात् आस्वादन हो रहा है।

खार को धार से अव क्या अर्थ रहा? सार के बासार से अब क्या प्रयोजन? सोये हुए सनके-सब सार के स्रोत जो समक्ष फूट पड़े... महो माम्य! धन्य!!

> कुम्भ के विसल-दर्पण में सन्त का अवतार हुआ है और

कुम्भ के निश्चिल अर्पण में सन्त का बाभार हवा है।

यह लेखनी भी देती है सामधिक कुछ पंक्तियाँ गम से यदि भीति हो तो सुनो । अम से प्रीति करो और जहं से यदि प्रीति हो तो चुनो ! चरम से भीति घरो चरम से भीति घरो

सम वरो ।

सिद्ध मन्त्र की महिमा से तन में ब्याप्त विष-सम सेठ की आकृत-व्याकृतता मिट चली गई कहीं। और, सेठ ने कहीं कि "प्रमु-पुकत को छोड़कर इस पक्ष में अतिथि के समान माटी के पात्रों का उपयोग होगा" और रजत-आसन से उतर कर काष्ट्र के आसन पर आसीन हुआ। यह सुनकर परिवार ने भी कहा— "हमारी भी यही भावना है।"

> परिवार को परिवर्तित परिणति देख स्वणे की धालियाँ और गोल-गोल कलकियाँ

कुन्यपुष्प-सम सुभ्र लोट - प्यासे - कटोरे राकेन्द्र-सम् न्यतिम बालिया, कलियमां स्फटिक की माणिक की झारियाँ तरह-तरह की तस्तरियाँ वसन्यम क्म-चम वमकनेवाली वमिष्यां यह सब म्या हो रहा है?… मैं लोषले चमल्हत हो गये सब !

फिर : "इधर यह नया घटा !
शीतल जल से भरा पीतल-कलश
भीतर-ही-भीतर पीड़ित हुआ
पराभव का चूँट पीता-गीना
जलता हुआ उबलता
और पीलित हुआ।
सुवर्ण के द्वार पर
स्याम-वरण का स्वागन वेख,
स्वर्ण-कलश का वर्ण वह
और तमतमाने लगा,
जिसका वर्णन वर्ण से सम्भव नहीं;
आपे से बाहर हुआ।
स्वर्ण-कलश की मुख-गुफा से
आफोग-मरी सब्यावली फूटती है
साआात् जवालामुखी का क्य घरती-सी:

"आज का दिन भी पूर्ण नहीं हुना अभी और आगत का इतना स्वागत-समादव ! माटी को माथे पर सवाना और मुक्ट को पैरों में पटकना यह सब सध्य व्यवहार-सा लगता नहीं अपने प्रति अपनत्व का भाव तो दूर, सपरित्र उपचार से भी अपनाने का भाव तक यहाँ दिखता नहीं, यह अपने आप फलित हो रहा है। इस बात को मानता है, कि अपनाना-अपनत्व प्रदान करना और अपने से भी प्रथम समझना पर को यह सभ्यता है, त्राणी-मात्र का धर्म; परन्तु यह कार्य यथाकम यथाविधि हो इस आशय को और खोल्-उच्च उच्च ही रहता नीय नीय ही रहता ऐसी मेरी धारणा नहीं है. नीच को ऊपर उठाया जा सकता है. डिचतान्यित सम्पर्क से सब में परिवर्तन सम्भव है। परन्तू ! यह ब्यान रहे-गारीरिक आधिक जैक्सणिक आदि सहयोग-मात्र से नीय बन नहीं सकता उच्च इस कार्य का सम्पन्न होना सारिवक संस्कार पर आधारित है।

# १४० / जुक्तादी

मठे को यदि कींक दिया बाता है
मठा स्वादिक्ट ही नहीं
बादित पाषक भी बनता है,
बीर
दूध में मिश्री का मिश्रण हो तो
दूध स्वादिक्ट भी बनता, बसवर्षक भी।
इससे विचरीत, विधि-प्रयोग से
यानी
मठे में मिश्री का मिश्रण
कर्ववित् गुणकारी तो है
परन्तु
दूध को क्षांक देना तो…
वृद्ध की विकृति सिद्ध करता है।"

र्यू, धीरे-धीरे कलश का जबाल-उफान शान्त हुआ।

शानित के साथ, सेठ ने कनाय के उदलम को दोनों कानों से चुना, फिर बदले में बहु कनाय को कृमलता की कामना करता साग्ति के कुछ बिन्दु प्रदान करता है। "बहुँ तक माटी-रन की बात है, मात्र रख को कोई

मात्र रव को कोई सर पर नहीं नदाता मूद-मूर्व को छोड़ कर। रव में पूज्यता जाती है चरण-सम्पर्क से। और

वह चरण पूज्य होते हैं जिनकी पूजा आँखें करती हैं, गन्तव्य तक पहुँचाने वाले चरणों का मृत्य बाँकती हैं वे ही मानी जाती सही आंखें। चरण की उपेक्षा करने वासो स्वैरिणी आखें द:ख पाती हैं स्वयं चरण-शब्द ही उपदेश और आदेश दे रहा है · हितीषणी आँखों को. कि चरण को छोडकर कही अन्यत्र कभी भी चरन ! चरन !! चरन !!! इतना ही नहीं, विलोम रूप से भी ऐसा ही भाव निकलता है, यानी च ''र जन र च ' चरण को छोड़ कर कहीं अन्यत्र कभी भी न रच! न रच! न रच!…

हे भगवन् !
मैं समझना चाहता हूँ कि
आंखों की रचना यह
ऐसे कीन से परमाणुओं से हुई है—
यब बांखें आती हैं—तो
दु:ख देती हैं,
जब बांखें जाती हैं —तो
दु:ख देती हैं,
कहाँ तक और कब तक कहूँ,

# १६० / मुखमादी

बव बाँखें लगती हैं ... तो दुःख देती हैं ! बाँखों में सुख हैं कहाँ ? बं बाँखें दुःख की खनी हैं सुख की हनी हैं यही कारण हैं कि इन सीखों पर विस्वास नहीं रखते सन्त संयत-साधु-जन और सपा-वांचा चहणों लखते विनोत-इंट्ट हो चलते हैं .... धन्य !

फिर भी, बेद को बात यह है कि अबिं ऊपर होती हैं और बरण नीचे ! कपर बालों की शरण सेना ही समुचित है, श्रेयस्कर-ऐसी धारणा बज्ञानवश बनाकर पूज्य बनने की भावना लेकर आंखों की शरण में कुछ रजकण चले जाते हैं। पूज्य बनना तो दूर रहा, उनका स्वतन्त्र-विचरण करना भी लुट जाता है "खेद ! वांखों के बन्धन से मुक्ति पाना वब असम्भव होता है सम्बं

भीतर-ही-भीतर
बाँबाँ से संबंध करते
बांबाँ से संबंध करते
बांवा सित्तरव को ही बां बेते हैं
और
पृणास्पद दुर्गन्म, बीमत्स
गीड़ का क्या द्वारण कर
विद्रूप वन वाहर जाते हैं
वह रज-कण\*\*।

यह सब प्रभाव जो हम पर पड़ा समता के धनो श्रमण का है" वन्त में यूँ कह, सेठ भोजन-प्रारम्भ करता, कि पुनः कलश की ओर से व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग हुआ--"अरे सुनो ! कोष के अमण बहुत बार मिले हैं होश के श्रमण होते विरले ही, सीक उस समता से क्या प्रयोजन जिसमें इतनी भी क्षमता नहीं है जो समय पर. भयभीत को अभय दे सके. श्रय-रीत को आश्रय दे सके। यह कैसी विश्वम्बना है ? भवभीत हुए बिना श्रमण का भेष द्वारण कर, बभय का हाच उठा कर, शरणागत को बाशीष देने की अपेक्षा,

### ३६२ / बुक्सस्टी

अन्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले रावण और जनुकों पर रणावण में कूदकर राम और अम-योलों का हाच उठाना हो कलियुग में सल्-पुण ना सकता है, धरसी पर "यहाँ पर स्वां को उदार सकता है।

श्रम करे सो श्रमण !
ऐसे कर्म-हीन कंपाल के
लाल-नाल गाल को
पागल मे पागन श्रमाल भी
खाने की बात तो दूर रही,
छना भी नहीं चहिया।"

इस पर भी बभी कलश का उबाल शान्त नहीं हुआ, खदबद खदवद खिनड़ी का पकना वह अविकल चलता ही रहा और सन्न के नाम पर और आक्रीश ! "कीन कहता है यह कि आगत सन्न में समता थी थी पक्ष-पात की मूर्ति बह, समता का प्रदर्शन भी

दम-पतिशत नहीं रहा समता-दर्बन तो दूर। जिसकी दृष्टि में अभी उच्च-नीच भेद-भाव है स्वर्ण और माटी का पात्र एक नहीं है अभी समता का धनी हो नहीं सकता वह !

एक के प्रति राग करना ही दूसरों के प्रति देव सिद्ध करता है, जो रागी है और द्वी भी, सन्त हो नहीं सकता बहु और नाम-सारी सन्त की उपासना से संसार का अन्त हो नहीं सकता, सही सन्त कर उहार सारी होगा… दे स्वस कर हुँ, पर सत्य हैं, सर कर का स्वान हो !"

किर,
सेठ को उपहास को दृष्टि से
देखता हुआ कला कहता है कि
'गृहस्य अदस्या में—
नाम-धारी सन्त यह
अकाल में पला हुआ हो
अभाव-भूत से चिरा हुआ हो
किर भला कैसे हो सकता है
बहुनूत्य वस्तुओं का प्रोक्ता :
तभी तो :-दरिद्र-नारायण-सम
स्वर्णाद पात्रों की उपेब्ला कर
माठी का हो स्वागत किया है।

## ३६४ / जुकसादी

स्वर्ण-कलश की कटुता से कलुषित हुए विना, याटी के कुम्भ में भरे पायस ने पान-टान से पा यश उपशम-भाव में कहा, कि "तुम में पायस ना है तम्हारा पाय सना है पाप-पंक से पूरा अपावन, पुण्य के परिचय से वंचित हो तुम, तभी तो ... पावन की पूजा रुवती नहीं तुम्हें पावन को पाखण्ड कहते हो तुम। जिसकी आधि में काला पानी भी उतरा हो देख सकता वह इस दश्य को। तुम्हारी पापिन आंखों ने पीलिया रोग को वी लिया है अन्यवा क्यों बनी है तुम्हारी काया पीली-पीली?

पर-प्रसंसा तुम्हे सूल-सी चुभती है कुम्भ के स्वागत-समादर से आग-बबूल हुए हो, जो भीतर होगा बहा तो बाहर आयेगा, स्वयं मठा-महो पी कर को सी-भोजन कशाते समय ककार आयेगी तो--खड़ी ही ।

तुम स्वर्ण हो उबलते हो झट से, माटी स्वर्ण नहीं है पर स्वर्ण को उगलती अवस्य, तुम माटी के उगाल हो !

> माच तक न सना, न देखा और न ही पढ़ा, कि स्वर्ण में बोया गया बीज अंकरित होकर फ्ला-फला, सहलहाया हो पीधा बनकर। हे स्वर्ण-कलश ! दुखी-दरिद्व जीवन को देखकर जो द्वीमृत होता है वही द्रव्य अनमोल माना है। दया से दरिद्र द्रव्य किस काम का ? माटी स्वयं भीगती है दया से और औरों को भी भिगोती है। माटी में बोया गया बीज समूचित अनिल-सलिल पा पोषक तत्त्वों से पुष्ट-पुरित सहस्र गुणित हो फलता है।

माटी के स्वभाव-धर्म में बल्पकाल के लिए अत्यस्य अन्तर बाना भी विश्व के स्वार्सों का विश्वास ही समाप्त । यानी प्रलयकाल का जाना है।

> एक बात बीर हे स्वर्ण-कलश !

### २६६ / मूकमाटी

यथार्थ में तूम सवर्ण होते तो फिरः वह दिनकर का दुलैंग दर्शन प्रतिदिन क्यो न होता तुम्हें ? हो सकता है दिवान्ध-सम प्रकाश से भय लगता हो तुम्हें, इसीलिए तो… बहुत दूर : भू-गर्भ में गाडे जाते हो तुम । सम्भव है रसातल में रस बाता हो तुम्हें, तुम्हारी संगति करने वाला प्रायः दुर्गति का पद पकड़ता है यह कहना असंगत नहीं है। तुम्हें देखने मात्र से बन्धन से साझात्कार होता है बन्धन-बद्ध बन्धक भी हो तम स्व और पर के लिए।

परतन्त्र जीवन की आधार-जिला हो तुम, पूँजीवाद के अभेदा दुगैम किला हो तुम और अग्रान्ति के अन्तहोन सिलसिला !

> हे स्वर्ण-कलश ! एक बार तो मेरा कहना मानो, इतज्ञ बनो इस जीवन में, माँ माटो को बमाप मान दो मात्र माँ, माँ, नाम को अब !"

पायस का साहस इसके आगे नहीं होता देख यह लेखनी कुछ बीर कहने की उद्यम-शीला होती है, कि "हे स्वर्ण-कलश ! गुणियों का गुणगान करना तो दूर निर्दोषों को सदोष बताकर अपने दोषों को छुपाना चाहते हो तुम ! सन्त पर आकोश व्यक्त करना समताका उपहास करना सेठ का अपमान करनाः आदि-सादि वे सब अक्षम्य अगराध हैं तुम्हारे, तथापि उन्हें गौण कर मात्र तुम्हारे सम्मूख-माटी की महिमा ही नही रखती है, दो उदाहरण प्रस्तृत कर तुम्हारा भी कितना मृल्य-महत्त्व है, बताना चाहती हैं .. लो,

> दोषक और मशाल सामान्य रूप से दोनो प्रकाश के साधन हैं, पर, दोनों के गुण-प्रमं भिन्न-भिन्न। ढेढ़-दो हाच का बांस ले उसके एक छोर पर एक-के-उपर-एक कर कस-कस कर चिदियाँ बाँधी जाती हैं,

नीचे पकड़ने हेतु स्थान होता है, बस, यही मशाल है।

मशास के मुख पर माटी मली जाती है असंयत होता है, इसलिए।

मज्ञाल से प्रकाश भिलता है
पर बत्यत्य !
इससे अनिन की सपटें उठती हैं
राक्षस की लाल रसना-ची
मक्षाल अपश्यिम की हैं,
सार-बार तेल डालना पड़ता है
उसके मुख पर,

ही! ही! कभी-कभी
मनोरंजन के समय पर
महाल से चलने वाला पुष्य
अपने मुख में मिट्टी का तेल भर कर
आकाश में "सुदूर" हाव उठाकर
महाल के मुख पर कूँकता है,
तब
एकाध पल में ही तेल सारा जलकर
काले-काले बावल से झूम के रूप में
सून्य में लीन-विजीन होता है।
बीर
महाल वगता है अलय कालीन
विनिक्कत्वम मसंकर !
योड़ी-सी असावधानी हो."तो
हा-हाकार, हानि-ही-हानि"।

र्फूक मारने से मशास बुझ नहीं सकता बुझाने वाले का जीवन ही बुझ सकता है,

कोई साधक साधना के समय
यशाल को देखते-देखते
स्थान-धारणा साध नहीं सकता
इसमें मशाल की अस्पिरता ही कारण है,
'ध्येय यदि चंचल होगा, तो
कृतल ध्याता का शान्त मन भी
चचल हो उठेगा ही'
और भी ऐसे
कई दुर्मुण हैं मशाल के !
मिशाल कितने दूँ, यूँ कह
दूसरे उदाहरण की और मुहती है
यह लेखनो।

दीपक संयमगील होता है
बढ़ाने से बढ़ता है,
और
घटाने से घटता भी।
अल्प मूल्य वाले मिट्टो के तेल से
पूरा भरा दोपक ही
अपनी गति से चलता है,
तिल-तिल होकर जलता है,
एक साथ तेल को नहीं खाता,
आदर्श गृहस्य-सम
मितव्ययी है दीपक।
कितना नियमित, कितना निरोह !
छोटा-सा वालक भी
अपने कोमल करों में
मशाल की नहीं,

१७० / मुक्तमादी
दीपक ले चल सकता है प्रेम से ।
मशास की अपेक्षा
अधिक प्रकाशप्रद है यह ।
उच्च उच्छ उस्त प्रतय-स्वभावी
मिट्टी का तेल भी बहु
बीपक से स्मेह पाकर
उज्बेंगामी बनता है ।
पय-अध्य एकाकी
अन्यकार से चिरा भयानुर
पर्विक वह
दीपक को देखते ही अभीत होता है ।

सुना है इमशान में, भूतों के हाथ में मशास होता है जिसे देखते ही

निर्मीक की आँखें भी बन्द हो जाती हैं।

लो, दोपक की लाल लो अग्नि-सी लगती, पर अग्नि नहीं, स्व-पर-प्रकाशिनी ज्योति है वह

जाणन्या त्याता, पर आगन नहा, स्व-पर-प्रकाशिनी ज्योति है वह जो स्पन्दनहीना होती है जिसे अनिमेष देखने से साधक का चपयोग वह नियोग रूप से,

स्यूनता से सुक्षमता की खोर बढ़ता-बढ़ता, सनै: सनै: व्ययता से रहित हो एकाय होता है स्ड्र ही पर्लों में। फिर, फिर क्या ? समग्रता से साझास्कार!

वीपक की कई विशेषतायें हैं कहाँ तक कहें ! कोई ओर छोर भी तो…हो ! अस्तु,

हे स्वर्ण कलस ! तुम तो हो मशाल के समान, कलुषित आशयशाली और माटो का कुम्भ है पय-प्रदर्शक दीप-समान तामस-नाशी साहस सहंस-स्वभावी!

स्वर्ण-कलश को
प्रशास की उपमा मिनने से
अपमान का अनुभव हुआ,
एकाशिणी इस लेखनो ने
मेरी प्रशंसा के मिष
इस निक्य-कार्य का सम्भादन किया,
इसमें मेरा भी अपराध सिद्ध होता है,
पर-निन्दा में मुझे निमित्त बनाया गया
र्यू स्वर्य को
धिककारते हुए
माटो के कुम्भ ने वीच दवास लिया
प्रमार से

"इन वैभव-हीन भव्यों को भवो-भवों में पराभव का अनुभव हुआ। अब, 'परा'- भव का अनुभव वह कब होगा ?… सम्भव है या नहीं निकट भविष्य में ' अविलम्ब बताओ, प्रभो!

प्रभुपन पाने से पूर्व एक की प्रशंसा एक का प्रताइन एक का उत्थान एक का पतन एक धनी, एक निर्धन एक गुणी, एक निर्मुण एक सुन्दर, एक बन्दर यह सब क्यों ? इस गुण-वंषम्य से इसे पीड़ा होती है, प्रभो ! देखा नहीं जाता और इसी कारण बाध्य होकर आंखें बन्द करनी पड़ती हैं। बड़ी कृपा होगी, बड़ा उपकार होगा, सब में साम्य हो, स्वामिन !"

कुम्भ की प्रायंना से विद्ती हुई स्फटिक की झारी ने कहा कि, "अरे पापी! पाप-भरी प्रार्थना से प्रमृप्रसन्न नहीं होते, पावन की प्रसन्नता वह पाप के त्याग पर आधारित है।

मैंने अप्लिकी परीक्षादी हैं ऐसा वार-वार कह कर, जो अपने को निष्पाप सिद्ध करना चाहता है यह पाप हो नहीं अपित महापाप हैं।

तुम में इतना पाय का संग्रह है
कि जो
पुगों-युगों तक
जलाने से जल नहीं सकता,
मुलाने से मुल नहीं सकता।
प्रलय के दिनों में
जल की ही नहीं,
जलिन की वर्षों भी
तेरे उत्पर हुई कई बार !

तेरी कालिमा में कुछ तो अन्तर आता ? और सुन! बाहर से मले ही दिखतो है काली मेय-बटाओं से चिरी सावन की अमा की निज्ञा-सी बब्स की लकड़ी भी बहु अन्न-परीक्षा देतो है और बार-बार नहीं, एक ही बार में

फिर भी.

अपने जीवन को सब पापों से रीता बनाती है।

इसीलिए तो... रजत-सम शुभ्र छविवाली राख वन लसती है।" इस पर बीच में ही कुम्भ ने कहा,

fan.

"अस्त-परीक्षा के बाद भी सब कोयलों में बबल के कोयले काले भी तो होते है बह क्यों ? बता दो !" लो, उत्तर देती है झारी: "अरे मतिमन्द, मदान्ध, सून ! अनुपात से अग्नि का ताप कम मिलने से ही लकड़ियाँ पूरी न जल कर कोयले का रूप ले सेती है. अन्यथा वह राख में ढलती ही हैं। इस कार्य में या तो अस्ति का दोष है किया लकडी में शेष रहे जलांश का किन्त्र. लकड़ी का दोष किंचित् भी नहीं, इतनी साधारण-सी बात भी तुझे क्या आत नहीं ?

जा, जा, कहीं भी ! तेरे साथ अधिक बोलना भी वोर्षों का स्वागत करना है !…" जीर मुख मोड़ लेती है झट से कुम्म की जोर से झारी।

"मेरे साथ बोलना भी यदि पाथ है तो "मत बोलो, मुझे देखने से यदि ताय हो तो "मत देखो, परस्तु अपनी बृद्धि से पाथ के विषय में जो कुछ निर्णय सिया है तुमने बह विपरीत है बस, यहो बताना चाहता हूँ। कम-से-कम दसे सुन तो लो!"

बीर कृष्य का सुनाना प्रारम्भ हुवा: 'स्व' को स्व के रूप में 'पर' को पर के रूप में जानना ही सही ज्ञान है, और 'स्व' में रमण करना सही ज्ञान का 'कल'।

विषयों का रसिक भोगों-उपभोगों का दास, इन्द्रियों का चाकर जौर'''और क्या ? तन और मन का गुक्साय हो पर-पदाचों का स्वामी बनना चाहुता है,

# ३७६ / मुक्तवाडी

यही पाप है... सब पापों का बाप !

वरो झारी!

जरा अपनी ओर भी देख तेरी वृत्ति-प्रवृत्ति कैसी है ? तुझमें दूध भरने से धवला हो उठती है, तेरो पारदिशता तब पता नहीं कहाँ चली जाती ? धृत भरने से तु पोलो हो लेता ओर इक्ष-रस के योग से हरो-भरी हो लसती है मरकत मणि की छवि ले! निरे-निरे योग में हाव-भाव रग-राग पल में पलट लेती है त. वासना से भरी अप्सरा-सी. विकिया के बस पर

किया-प्रतिकिया कर लेती है।

इतना ही नहीं, तेरे निकट पढ़े हुए पदार्थ कों काले हों या पोले हरे हों या साल-मुलाव उनके गुण-श्रयों को तेरी भेगापिकताचा सीमा पर है बात-पात को भी, हा

' सात सगा दी तूने!

साज-तिहाज दासी
कोई दस्तु ही नहीं तेरे लिए!
इसे तूसनता नहीं कह सकती
न ही बसीम समता!

दूसरों से प्रभावित होना और दूसरों को प्रभावित करना, इन दोनों के ऊपर समता को छाया तक नहीं पड़ती। तेरे रग-रग में राग भरा है निरा। मले हो बाहर से विखती है स्फटिक-मणि की रची जर्मन जजनी-तरनी-सी जर्म, तक छ्या सकती है राज को ?

अब बकवाद मत कर बक ने सबक लिया है तेरी इस प्रकृति से ही !

अब अपनी प्रकृति का परिचय क्या हूँ ? जो कुछ है खुला है'' यूँ कुम्म ने कहा। "यह घट घूँचट से परिचित हुआ भी कब ? आच्छादन के नाम से इस पर आकास भरतना है चाव-बचाव, सब कुछ इसी की छाँच में है। पास यदि पाप हो तो ... खुपाऊ, खुपाने का साधन चुटाऊं, औरों की स्वतन्त्रता वह यहाँ बा चुटतो नहीं कभी, नहीं किसी से अपनी मिटती है।

किसी रंग-रोगन का मुझ पर प्रभाव नहीं, सदा-सर्वेषा एक-ती दशा है मेरी इसी का नाम तो समता है इसी समता की सिद्धि के लिए ऋषि महाँष सस्त-साधु-जन माटी को झरण लेते हैं, यानी मु-जयन की साधना करते हैं

समता की सिख, मुक्त वह युरों-अवचरों और नमश्चरों को नहीं, समता-देवी भूच दों को वरती है। अरो झारी, समझी बात! माटी को बावली समझ बेठी त् पाप की पुजली कहीं की।" और कुम्म बुबता है मीन में…

> पाप की पुतली के रूप में सारी को मिला सम्बोधन, जिसे सुनकर

П

झारी में भरा अनार का रस वह और लाल हो उठा। वपने सम्मूख स्वामी के अपमान को देख क्या सही सेवक तिलमिलाता नहीं ? आधार का हिलना ही आधेय का हिलना है। श्रीर उत्तेजित स्वर में रस कहता है कि, "सेठ की शालीनता की मात्रा. श्रमण की श्रमणता समता-स्लीनता की छवि कितनी है, किस कारण है-यह सब जात है हमें। पानी कितना गहरा है तट-स्पर्श से भी जाना जा सकता है।"

और इधर सीसम के श्यामल आसन पर चौदी की चमकती तक्तरी में पडा-पड़ा केसरिया हलवा--जिस हलवे में एक चम्मच शीर्वासन के मिच अपनी निरुपयोगिता पर लज्जित मुख को छपा रहा है. अनार का समर्थन करता हुआ कहता है

> "अमण की सही मीमांसा की तमने और सन्त से उपेक्षित होने के कारण चृत की अधिकता के मिष डबडबाती आँखों से रोता-सा ।

fa

# २८० / मुक्साटी

सन्त की शरण लेने की आशा से बृत की सुवास जाती है सन्त की नासा तक। और ज्यों ही, नासिका में प्रवेश का प्रयास हुआ कि विरेचक-विधि की लात बा कर भागती-भागती आ

भृत से कहती है, कि सन्त की शरण, बिना आसिका है भीतर-विभोषिका पलती है वहाँ,

वह नासिका विनाशिका है सुख की बिना शिकायत यहीं रहना चाहती हूँ अत्र मुझे वहीं मत भेजो !

लो, इधर फिर से केसर ने भी अपना सर हिलाते हुए आक्वर्य प्रकट किया, कि अशरण को शरण देना तो दर.

जसर्य का सर्व बना साचूर, जसे मुस्कान-पली दुष्टि तक नहीं मिली।

पुरकारण्या पुरस्क प्रकृति स्वता । जिनके सर के केश रहे कहीं काले, अमण भेव झारे वर्षों - युगों ब्यतीत हुए

> पर, आमण्य का अभाव-सा लगता है सर होते हुए भी विसर चुके हैं अपने भाव-धर्म। वह सर-दार का जीवन असर-दार कहाँ रहा ?

बसर-दार कहाँ रहा ? बब सरलता का जासार भी नहीं, तन में, मन में, चेतन में। बवसर सरक चुका है
अतीत के अवीम वन में।
मानता हूँ,
कि सवा-सवा से
आन झान में ही रहता,
क्रेय ब्रेय में ही,
तथापि
जान का जानना ही नहीं
क्रेयकार होना भी स्वभाव है,
तो "दह वो रेखने में
हानि क्या थी?

लगता है जोयों से भय लगता हो
नामधारी सन्त के जान को,
ऐसी स्थित में निस्त्वत हो
स्वाम समता से विमुख हुआ जीवन
अमरत्व की और नहीं
समरत्व की और,
मरण की और, जृद्क रहा है।
और सुनो !
उच्च स्वर में केसर ने कहा:
जीवन का, न यापन ही
नयापन है
और
नैयापन !

इस भौति, कुम्भ और अन्य पात्रों के बीच बाद-विवाद होता गया. संवाद की बात गीण हुई कम-कम से प्रायः सब पात्रों ने माटो के पात्र को उपहास का पात्र ही बनाया, उसे मल्यहीन समझा । प्रायः बहुमत का परिणाम यही तो होता है, पात्र भी अपात्र की कोटि में आता है फिर, अपात्र को पूजा में पाप नहीं लगता। दर्जन-व्यसनी की भौति भौति-भौति के व्यंजनों ने श्रमण की समता को अभिनय के रूप में ही देखा और खल कर सेठ और श्रमण की अविनय की।

अब तक इद्यर ...
परिवार का भोजन पूर्ण हो चुका है,
आज का अनुभव तो बनुभव है
न ही अभाव का
न भव का
यवार्थ में, वस
भोजन का प्रयोजन विदित हुआ,
साधु बन कर
स्वाद से हटकर
साध्य की पूजा में डूबने से
योजनों दर दाजी मिनत भी बह

, साधक को ओर दौड़ती-सी सगती है सरोख की ओर रिव किरणावली-सी। कुछेक दिन तक बीच-बीच में दक-दक कर विजलीच की कौंद्य-सी चिलत-विजलित हो मान्त होती गई बाहर से बाद-विजाद की स्थिति, इन पात्रों की। भीतरी बात दूसरी है अबा की डक्सा-सी

वह तो बनी ही रहती प्रायः तन-धारकों में. सब में।

> एक पक्ष का संकल्प जो या सो सम्पन्न हुआ सानन्द, और कुष्ण-पक्ष का आगमन हुआ। वैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त हो निदा की गोद में सो रहा पूरा परिवार, परस्तु बार-बार करवटें से रहा सैठ, निदा की कृषा उस पर नहीं हुई, और निवा कट नहीं रही है,

बहत लम्बी लग रही बह ।

सैठ का तन आमूल-चूल तवा-सम तप रहा है सगभग जलांश जल चुका है तभी'''तो रक-रुक कर रुदन होने पर भी ३६४ / **मूकमाडी** जसकी आयत गाँखों मे

आर्मुओं का आनास्क गयाहै और

अन्दर का आर्त अन्दर हो

ववरुद्ध हो बुट रहा है। बार-बार पलकों को टिमकार से

बौ**सों में जलन का अनु**पात बढ़ रहा है मन्द-मन्द पदन-चालन से

प्रथम तो

अग्नि सुसगती है,

फिर, प्रवस प्रदीप्त होती ही है।

यद्यपि इस बात का प्रबन्ध है कि

सेठ जो के शयन-कक्ष में खिड़कियों से हो-होकर

मन्द-शीतलशोल पवन प्रवेश पाता है प्रतिपत्न

परन्तु, सेठ के मुख से निकलती हुई उष्णिल स्वासों की लपटों से

पूरा माहील धगवनाहट में बदल जाता है।

कृपा-पालित कपाल से
पलायित-सी हुई कृपा
और
जोर जाल-सोहित कपाल बना सेठ का,
जिस पर बैठने को
भवतता हुआ एक मच्छर
जो रुधिर-चीबी है,
वबरा रहा है, बैठ नहीं रहा।

कारण,
कपाल तक पहुँचते ही

मच्छर की प्यास हुगुनी हो उठी,
अंग पुरा तप वाय,,
पद्ध दोनों शिषिण हुए,
और
उत्कच्छा कहीं उड़ गई!
और मच्छर बहु
गुनगुनाहट के मिष

यूँ कहता हुवा उड़ गया, कि

"बरे, बनिको का धर्म दमदार होता है, उनको क्रपा क्रपणता पर होती है, उनके मिलन से कुछ मिलता नहीं, काकतालीय-न्याय से कुछ मिल की जाय वह मिलन कवण-मिश्रित होता है पल में प्यास दगनी हो उठती है।

सर्वप्रथम प्रणिपात के रूप में उनकी पाद-पूजन की, फिर स्वर लहरी के साथ गुणानुवाद - कीर्तन किया उनके कर्ण-द्वार पर।

फिर भी मेरी दुर्दशा यह हुई !"

अपने मित्र मच्छर से सेठ की निन्दा सुन कर दक्षिणा के रूप में रक्त-बुँद का प्यासा सेठ की प्रदक्षिणा लगाता
मरकुण कहता है, कि—
"वया कहें है सखे !
सही समय पर,
सही दिखा दी तुभने
दम्भी लोभी-कृपण की
परिभाषा वी तुमने,
कव से चली जाती
यह
आनित-निका मिटा दी तुमने,
मानव के सिवा
इत्र प्राणि-गण
अपने जीवत-काल में

परिग्रह का सग्नह करते भी कब ? इस बात को मैं भी मानता हैं कि

जीवनोपयोगी कुछ पदार्थ होते हैं,
गृह-गृहणी पृत-पटादिक
जनका प्रहण होता ही है
इसीजिए सन्तों ने
पाणियहण संस्कार को
धार्मिक संस्कृति का
संरक्षक एवं उत्नायक माना है।
परन्तु बेद है कि
लोभी पापी मानव
पाणियहण को भी
प्राण-यहण का रूप देते है।

प्रायः अनुचित रूप से सेवकों से सेवा लेते बीर बेतन का बितरण भी अनुभित ही। ये अपने को बताते मनु की सन्तान! महामना मानव! देने का नाम सुनते ही इनके उदार हाथों में पकाषात के लक्षण दिखने लगते हैं, फिर भी, एकाध बूँद के रूप में जो कुछ दिया जाता या देना पड़ता बह दुर्भावना के साथ ही।

जिसे पाने वाले पचा न पाते सही अन्यया हमारा रुधिर लाल होकर भी इतना दुर्गन्ध क्यों ?" और रुट हुए बिना मत्कुण वह दक्षिणा की आशा से विरत हो प्रदक्षिणा-कार्यं तज कर सेठ से कहता है, कि "सखा प्रलोभन मत दिया करो स्वाश्रित जीवन जिया करो. कपटता की पटता को जलांजिल दो ! गृदता की जनिका लघता को श्रद्धांजलि दो ! शालोनता की विशालता में वाकाश समा जाय और

```
३वद / मुक्तमाटी
जीवन उदारता का उदाहरण बने !
वकारण ही-
पर के दु:ख का सदा हरण हो !"
अन्त में अपना मंतव्य
और रखता है मत्कृण:
                     "मैं कण है, मन नहीं,
                     में धन नहीं हैं, बतः
                     विसी के मरण का कारण
                     रण नहीं हैं।
                    मैं ऋणी नहीं हैं किसी का
                    बली भी नहीं हैं,
                     न ही किसी के बल पर
                     जी रहा हूँ या जीना बाहता है !
                     मैं बस ई …
                    ऐसा ही रहना चाहता है।
                    मेरे पास न कोई मन्त्र है, न यन्त्र
                    न ही कोई षड्यन्त्र।
                    मेरा समग्र जीवन नियन्त्रित है।
                    मैं छली नहीं हूँ,
                    किसी के छिद्र देखता नहीं
                    किंद्र में रहता अवस्य !"
                    और
                    छोटे से ख़िद्र मे जा
                    प्रविष्ट होता है मस्कूण।
मत्कुण के माध्यस्य मुख से
मीलिक वचन सुनकर
सेठ का मन मुदित हो उठा.
प्रशिक्तित भी !
```

निजाका विखरना बीर कवाका निखरना बति मन्द गति से हुआ। प्रतीक्षा की चडियाँ. बहत लम्बी हुआ करती हैं ना ! और वह भी दु:ख भरी वेला में---तब कहना ही क्या ! वंसे. सुख का काल वक्ल सागरोपम भी सरपट भागता है अनन्य गति से, पता नही चलता कव किस विध और कहाँ चला जाता वह ?

प्रभातकाल की बात है '
एक-सै-एक अनुभवी
विकित्सा-विद्या-विद्या-विद्या-विद्यात वैद्य
सेठ की चिकित्सा हेतु आगत हैं,
अनमें
ऐसे भी मेद्राची हैं
ओ
रोगी के मुख-दर्शन मात्र से
रोग का सही निदान कर नेते हैं;
कुछ "तो
रोगी के सना का रंग-रूप
लख कर ही,
कुछ नाड़ी की फड़कन से

३१० / मूकमाटी

और

नख-दृग-सालिमा की तर-तमता से रोग को पहचान पाते हैं। एक वैद्य ऐसा भी आया है

एक वैद्य ऐसा भी आया है जिसने अपने जीवन में परम-पृथ्य का पाक पाकर

सुदीर्घ-साधना-साधित अनन्य-दुर्लंभ स्वर-बोध मे

सफलता पाई है; मन्त्र-तन्त्रवेत्ता,

अरिष्ट-शास्त्र का वरिष्ट जाता भी है।

बाताभी है।

सब ने अपनी-अपनी विधाओं से सेठ का निरीक्षण किया, रुक-रुक कर अर्ढ-मूज्छित-सी

दशाहो अनती है, निद्रासे घिरी-सी

काया की चेष्टा है पर, वचन की चेष्टा नहीं के बराबर !

कमशः सब ने अपने अपने क्रिकंट कि

अपने-अपने निर्णय लिये सब का अभिमत एक रहा

सर्वका आभागत एक रहा कि

ाक दाह का रोग हुआ है आड का मोग क्या है

आह का योग हुवा है, एक ही दिशा में

एक ही गति से चाहका भोगहुआ है;

भौर

चिकत्सकों का कहना हुना— एन्हें इतनी चिन्ता नहीं करनी चाहिए, योझी-सी तन की भी चिन्ता होनी चाहिए, तन के अनुरूप चेतन अनिवार्य है, मन के अनुरूप विश्वास भी। मात्र दमन की प्रक्रिया से कोई भी किया फलवती नहीं होती है, केवल चेतन-चेतन की रटन से, चिन्ता-मनन से

प्रकृति से विपरीत चलना साधना की रीत नहीं है। बिना प्रीति, विरति का पलना साधना की जीत नहीं, 'भीति बिना प्रीति नही' इस सूक्ति में एक कड़ी और जुड़ जाय, तो बहत अच्छा होगा, कि 'प्रीति बिना रीति नहीं सीर रीति बिना गीत नहीं' अपनी जीत का---साधित शास्त्रत सत्य का । यह बात सही है कि पुरुष होता है भोक्ता और भोग्या होती प्रकृति ।

# ३१२ / वृक्तवादी

जब भोक्ता रस का स्वाद लेता है. लाइ-धार से सारकासिंचन कर रस को और सरस बनाती है रसना के मिष प्रकृति भी। लीला-प्रेमी द्रष्टा-पुरुष अपनी आखों को जब पूरी तरह विस्फारित कर दश्य का चाव से दर्शन करता है, तब, क्या ?… प्रमत्त-विरता प्रकृति सो ... पलकों के बहाने आंखों की बाधाओं को दर करती पल-पल सहलाती-सी…! पूरुष योगी होने पर भी प्रकृति होती सहयोगिनी उसकी, साधना की शिखा तक साथ देती रहती वह, श्रमी आश्रयार्थी को आश्रव देती ही रहती सदोहिता स्वाश्रिता होकर !

यह कहना भी अनुप्युक्त नहीं है कि
पुरुष में जो कुछ भी
कियार्थ-प्रतिक्रियार्थ होती हैं,
चलन - स्कृरण - स्थन्दम,
उनका सबका अधिक्यक्तिकरण,
पुरुष के जीवन का झापन
प्रकृति पर ही आझारित है।
प्रकृति पर ही आझारित है।

नाड़ी के विलय में पुरुष का जीवन ही समाप्त…!

अन्त में
यह भी जातम्य है कि
प्रकृति में वास्ता का वास ना है
सुदास का वास अवस्य है।
विविध विकार की दशा में
पुरुष यासना का वास हो
वासना को तृष्ति हेतु
परिस्तान की मैति
प्रकृति की छोव में
आँखें बन्द कर लेता है,
और
यह अनिवार्य होता है
पुरुष के लिए तब ...!

इमली का सेवन तो दूर रहे इमली का स्मरण भी मुख में पानी लाता है स्वस्थ के नहीं, प्यास से पीड़ित पुरुष के। यह तो स्वामाविक है, किन्तु बारवर्ष की बात तो यह है, कि भोक्ता के मुख में जा कर भी कभी भी इमली के मुख में पानी नहीं आता। हाँ, रक्ता-आसक्ता-सी लगती है पुरुष में प्रकृति ''तब! ३६४ / मुक्नाडी

यही तो पुरुष का पागलपन है

'''पामर-मन
को गुगों-पुगों से
विवस हो,
हवस के वस होता आया है,
और
यहो तो प्रकृति का
पावन-भन है पारद-पन
को गुगों-पुगों से
परवस हुए विना,
स्व-वस हो
पावस वन वस्तती है,
और पुरुष को
विकृत-वेष आयेस से छठा कर

स्ववश होने को विवश करती, पथ प्रशस्त करती है।

> पुस्य और प्रकृति इत दोनों के खेल का नाम ही संसार है, यह कहना मृद्धता है, मोह की महिमा मात्र ! खेल खेलने वाला तो पुरुष है और प्रकृति खिलोना मात्र ! स्वयं को खिलोना बनाना कोई खेल नहीं है, विखेल खिलाड़ी की बात है यह !

पालिया प्रकृति और पुरुष का परिचय, वेद मिला, भेद बुला —

'प्रकृति का प्रेम पाये बिना

पृश्व का पृश्वार्ष फलता नहीं

चिकित्सकों के पुख से निष्कर्ष के रूप में

परिवार ने सुन स्वीकार लिया यह,
और

सविनय निवेदन किया कि

'सैठ जी को आरोस्य सीझ प्राप्त हो,

रोग का प्रतिकार हो

ऐसा उपचार करो ।

बताये गये पच्य का पालन

शत-प्रतिकत किया जावेगा,

जो कहो जेसा कहो

सो "वेता स्वीकार है।

राक्षि की किला न करें मान-सम्मान के साथ वह तो मिलेगी ही, पुरुष की सेवा के लिए सवा तत्परा मिलती जो बासी-सी छाया की ललित छवि-सी---!

वैसे
विकत्सकों की दृष्टि वह
राशि की बोर कभी मुड़ती ही नहीं,
मुड़नी भी नहीं चाहिए,
मर्यादा में जीती—मुझीचा
कृतीन-कन्या की मति-सी,
फिर भी
कलियुग का बपना प्रभाव भी तो है

३६६ / जूकमादी

जीवन लक्ष्य की बोर बढ़ नहीं पाता यदि बढ भी जाय

दृढ रह नहीं पाता। सन भी रहे

सुगमारह देख भीतो रहेकि

> सकल-कलाओं का प्रयोजन बना है केवल अर्थ का आकलन-संकलन । आजोविका से, छी ''छी'''

जीभिका-सो गन्ध वा रही है, नासा अभ्यस्त हो चुकी है और इस विषय में, खेद है--

आँखें कुछ कहती नहीं।

किस शब्द का क्या अर्थ है, यह कोई अर्थ नहीं रखता अब !

कला शब्द स्वयं कह रहा कि
'क' यानी आत्मा—सुख है
'ला' यानी लाना—वेता है
कोई भी कला हो

कला मात्र से जीवन में सुख-शान्ति-सम्पन्नता आती है। न अर्थ में सुख है

न अब म सुख ह न अबं से सुख !" वंबियक लोभ-लिप्सा से दूर परिवार के मुख से कला-विषयक कथन सुन विकित्सक दल सचेत हुआ

जिसे देख कर परिवार भी

प्रासंगिक परिवर्जा में प्याप्त परिवर्जन लाता है और कुछ निवेदन करता है कि, बीच में हो माटी का कुम्म बोल पड़ा : "जहाँ तक पथ्य की बात है सो सव विकित्सा-शास्त्रों का एक हो यत है, वस-

पथ्य का सही पालन हो ...तो श्रीषध की आवस्यकता ही नही, और यदि पथ्य का पालन नही हो ...तो भी औषध को आवस्यकता नहीं।

इस पर भी यदि

बीवध की बात पूछते हो,
सुन लो !
तात्कालिक
तन-विषयक-रोग ही क्या,
चिरत्तन चेतन-गत रोग भी
जो
जमन-जरन-मरण रूप है
नव-दो-ग्यारह हो जाता है पल में,
म, स, प
ये तीन बीजाझर हैं
इन से ही फूलता-फलता है वह
बारोग्य का विशास-काय बुझ !
इनके उच्चारण के समय
पूरी शक्त लगा कर

श्वास को भीतर प्रहुण करना है जौर नासिका से निकासना है ऑकार-ध्वनि के रूप में।

यह शकार-जय ही स्वयं अपना परिचय दे रहा है कि 'श' यानी कषाय का शमन करने वाला, शंकर का द्योतक, शंकातीत. मादवत मान्ति की शाला...! 'स' यानी समग्र का साथी जिसमें सम्बद्धि समातो. संसार का विलोम-रूप सहज सुख का साधन समता का अजस्र स्रोत…! और 'व' की लीला निराली है। प के पेट को फाडने पर 'ब' का दर्शन होता है-'प' यानी पाप और पूण्य जिन का परिणाम संसार है, जिसमें अमित हो पुरुष भटकता है इसीलिए जो पुण्यापुण्य के पेट को फाइता है 'ब' होता है कर्मातीत । यह हुआ भीतरी आयाम. अब बाहरी "भी "स्नो !

भूत की माँ भू है, भविष्य की माँभी भू। भाव की माँ भू है, प्रभाव की मौं भी भू। भवना की माँ भू है, सम्भावना की माँ भी भू। भावनो की माँभू है, भूधार की माँ भू है, भूचर की मांभी भू। भूख की माँ भू है, भूमिका की मांभी भू। भव को माँ भू है, वैभव की माँ भी भू, और स्वयम्भूकी माँभी भू। तीन काल में तीन भ्वन में सब की भूमिका भू। भू के सिवाकुछ दिखता नहीं भू…म् भू…मू यत्र-तत्र-सर्वत्र\*\*\*भू। 'भू सत्तायां' कहा है ना कोषकारों ने यूग के अथ में !

और सुनो, भू का पना माटी है तभी तो… यह सूक्ति गुनगुना रही है : 'माटी, पानी और हवा सौ रोगों की एक दवा'

#### ४०० / मुक्तमादौ

यह उपचार तो स्वतन्त्र है अपव्ययी नहीं, मितव्ययी है। इसके प्रयोग से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती तन और मन के किसी कोने में।

हूने को मन मचले
ऐसी हमी हुई
हुंचुम-मुदु-कासी माटी में
नपा-दुका होतल खल मिला,
उसे रीय-रीय कर
एकमेक लॉडा बना,
एक टोप बना कर
मुच्छा के प्रतिकाद हेतु
सर्व प्रथम,
सेठ जी के सर पर चढ़ाया गया।

जल से भरे पात्र में
गिरा तप्त लौह-पिण्ड बहु
चारों बोर से
जिस मीति
जल को सोब नेता है,
उसी मीति टोप भी
मस्तक में व्याप्त उष्णता को
प्रति-पन पीने लगा।
उर्यो-वर्यों उष्णता का अनुपात
घटता गया
पर्यो-स्थों बागृति का प्रभात

यह तो,
बादरों के सूक्ष्म स्वन्दन से
बहुमान झलकने समा कि
बोंकार पद के उच्चारण का
उद्यम उत्साहित हो रहा है।
वेसे,
विमुदन-जेता त्रिभुवन-पाल
बोंकार का उपासन
कोतर-ही-पीतर चल ही रहा है
बों
सुदीव-साधना का फल है।

परा-बाक्की परम्परा पुरा अश्रृता रही, अपरिचिता लौकिक शास्त्रानुसार वह योगिगम्या मानी है, मूलोब्गमा हो, कडवीनना नाभि तक यात्रा होती है उसकी पवन-संचालिता जो रही ! फिर वही नाभि की परिक्रमा करती पश्यन्ती के रूप में उभरती है, नामि के क्प में गाती रहती तरला-तरंग-छवि-वासी। पर. निरी निरक्षरा होती है, साक्षरों की पकड़ में नहीं जाती विपश्यना की चर्चा में डूबे संयम से सुदूर हैं जो।

### ४०२ / जुकसाटी

फिर बही पश्यन्ती उदार-उर की ओर उठती है हिलाती है वा हृदय-कमल को, खली प्रति पौखुरी से मुस्कान-मिले बोल बोलती उन्हें सहसाती है माँ की भाति ! हृदय-मध्य मे मध्यमा कहलाती है अब । और, जाने हम, कि पालक नहीं, बालक ही-जो विकारों से असूता है मी का स्वभाव जान सकता है। फिर वही मध्यमा अब, बन्तजंगत् से बहिजंगत् की ओर यात्रा प्रारम्भ करती है पुरुष के अभिन्नायानुरूप । प्रायः पुरुष का अभिन्नाय दो प्रकार का मिलता है-पाप और पुण्य के भेद से।

त ।

सद्युक्षों से मिलने वाला
ववन-व्यापार का प्रयोजन
परिहत-सम्पादन है
और
पापी-पातकों से मिलने वाला
ववन-व्यापार का प्रयोजन
परिहत-पलायन, पीडा है।
ताल-कष्ठ-रसना बादि के योग से
जब बाहर खाती है वही महस्या,
जो सर्व-साधारण कृति का विषय हो
वंखरी कहलाती है।

स्वादु और साझू के मुख से निकली बाणी का नामकरण एक ही क्यों ऐसी आयंका नहीं करनी चाहिए। एक-सी लगती है, पर एक है नहीं वह। यहाँ पाल के अनुसार अर्थ-मेंद ही नहीं ग्रस्थ-मेंद भी है।

सज्जन-मुख से निकली वाणी
'वे' यानी निरुष्य से
'खरी' यानी सल्यय से
'खरी' यानी सल्यय से
मुख-सम्पदा की सम्पादिका।
मैच से कुटी जल की घारा
इक्षु का आश्रय पाकर
क्या मिश्री नहीं बनती ?
और
दुर्जन-मुख से निकली वाणी
'वे' यानी निरुष्य से
'खली' यानी हुर्त-यापिनी है,
सारहीना विषया-प्रवायिनी
वहीं मेच से कुटी जल-बारा
नीम की जड़ में जाकर
क्या कटुता नहीं घरती ?

यहाँ पर 'ली' के स्थान पर 'री' का प्रचलन हुआ है प्रमाद या बज्ञान से, मूल में तो,

### YoY / बुक्जारी

'ली' का ही प्रयोग है यानी 'वैचली, ही है। इस पर भी यदि वैवारी ही पाठ स्वीकृत हो : तो इसका अर्थ हम भिन्न पद्धति से नेते हैं, कि 'ख'का अर्थ होता है शुन्य, अभाव ! इसलिए 'ब' को छोड़ कर शेष बचे दो बक्षरों को मिलाने पर शब्द बनता है 'बेरी' दुर्जनों की वाणी वह, स्व बौर पर के लिए वैरी का हो काम करती है अतः ससे वै-खली या वैरी मानना ही समुचित है

…समस्त !

सहस्र भाव से साथ बुढ तत्त्व की स्तुति की, सेठ ने । परिवार के साथ वार्ती हुई, वैद्यों का भी परिषय मिला वेदना का अनुभव बता दिया, परस्तु अविकस-ज्वसन के कारण अधि जुल नहीं पा रहीं जभी,
प्रकास को देखने की अमता
अभी उनमें आई नहीं है।
रत्नों की कोमल-किरणें तक
अस्ति की विनमारी-सी लगती हैं,
अनजुली आधों को लख कर
कुरुम ने पुन: कहा कि
"कोई विनता की बात नहीं
पात हदय-सक को अहकर
सरीर के किसी भी अवसब पर
माटी का प्रयोग किया जा सकता है।

पक्वापक्व रुधिर से भरा घाव हो. भीतरी चोट हो या बाहरी. असहनीय कर्ण-पीड़ा हो, ज्बर से कपाल फट रहा हो, नासा की नासर हो. शीत से बहती हो या उष्णता से फुटती हो, और शिर:शुल आधा हो या पूरा इन सब अबस्याओं में माटी का प्रयोग लाभप्रद होगा। यहाँ तक कि हस्त-पाद की अस्य दूटी हो माटी के मोग से जह सकती है अविसम्ब ! कुछ ही दिनों में पूर्ववत कार्यारम्भ !

कहाँ तक कही बाय माटी की महिमा, तुवा कहाँ है वह, तो में कैसे ? किससे तुवना करें माटी की यहाँ पर ? तोक-मोल का वर्ष इध्य से नहीं, बरन् भाव, गुण-धर्म से हैं।" कृम्म का इतना कहना ही पर्याप्त था कि साटी की दो-दो तोले की दो-दो गोलियाँ बना

पूड़ियाँ-सी उन्हें बाकर दे कर दोनों आंखों पर रखी गईं, और कुछ ही पत्तों में वैद्यों ने देखे सफलता के लक्षण !

सो वड़ी-वड़ी के बाद नाधि के निवले भाग पर भी रुक-रुक, दलट-पलट कर दिन में और राजि में छड़-सात बार, छड़-सात बार यही प्रयोग चलता रहा, यथाविधि।

माटी के सफल उपचार से चिकत्सक-दल प्रभावित हो, गोजन-पान के विचय में भी अपना अभिगत बनाता है कृम्म के अनुरूप, कि माटी के पान में तपा कर दूस को पूरा शीतल बना पेय के रूप में देना है रोगी को, किया उसी पान में बनुपात से जामन बाल दूस को जमाकर मचानी से मब-मब कर पूरा नबनीत निकाल निष्कार तक का सेवन कराना है। मुक्ता-सी उजली-उजसी मञ्चर-पाचक-सारिकक कर्नाटकी ज्वार का रबादार दिसया जो जविक पतला न हो तक के साथ देना है पूर्वाह्म में, सक्याकाल टाल कर—

क्योंकि सन्धि-काल में सूर्य-तस्य का अवसान देखा जाता है जीर सुष्मा यानी उभय-तस्य का उदय होता है जो क्यान-साधना का उपयुक्त समय माना गया है। योग के काल में भोग का होना रोग का कारण है, जीर भोग के काल में रोग का होना सोक का काई में है।

## You / मृंबनाटी

फिर कब "इस --शोक-सिवर्सित का अन्त "वह ?
जब
काल-प्रवाह का सुदूर "खिसकना हो
तब कहीं "
अशोक-वृक्ष की स्थामत छाँव मिले !

कुछ ही दिनों में कुछ-कुछ नहीं
सब कुछ जच्छा, जुज्जा हुआ,
दाह की स्वच्छ-दता छिन्म-भिन्न हुई
इस सफल प्रतीष से।
कित के स्वच्छ-भावों की स्वच्छ-दता-क्यों
तरह-तच्छ के छन्यों की देखकर
जयने में ही सिप्ट-सिपट कर
मिट जाती है, आप !

साहत कहते हैं, हम पढ़ें जैम्मियमें का सही मूल्य रोग का समत हैं। कोई भी जैम्मिय हो होताधिक मल्य वाली होती नही, तथापि श्रीमानों, ग्रीमानों की जास्या इससे विपरीत रीत वाली हुआ करती है, जौर जो बहु-मूल्य जैम्मियों पर ही टिकी मिलती है। सेट जी इस बात के अपवाद है। जाते-जाते सेठजी की वोर मुड़कर दल ने कहा कि यह सब चमस्कार माटी के कृष्य का ही है उसी का सहकार थी, हम तो वे निमित्त-मात्र उपचारक…। और धन्यवाद देते. आधार मानते प्रस्थान !

> 'एक बार और लौट आई है घड़ी अपने सम्मुख आरमग्सानि की मान-हानि की'

बौर यूँ कहता हुवा दूव बाता है उदासी में स्वर्ण-कलश विवश हो, बात्मा की बास्या से च्युत निष्कर्मा बनवासी-सम्म !

एक बार और अवसर प्राप्त हुआ है इन कुलीन कर्णों को कुलहीनों की कीर्त-गाया सुनना है अभी ! और नह भी धन के लोभ से चिरे सुधी-जनों के मुख से । ओह ! कितनी पीड़ा है यह, सही नहीं जा रही है कानों में कीलें तो ठोक लूं ! बुँधली-खुँधली-सी सरस्या की लाली

बुंधली-बुंधली-से दिख रही है सत्य की खिंब वह; सत्य की लांसी भी बुंबने को है, और एक बार दुश्य आया है इस पावन बांखों के सम्मुख। पतितों को पावन समझ, सम्मान के साथ उच्च सिहासन पर बिठाया जा रहा है। और पाप को खण्डत करने वासों को

पाप को खण्डित करने वार्सों को पाखण्डी-इच्ली कहा जा रहा है।

ऐसी आशा नहीं बी इस नासा को न ही विश्वास वा कि एक बार और इस ओर दौड़ती बायेगी रूखी लहर, मानवता के पतन की दुर्गन्छ बीर नाजुक नथुनों को नापाक कर मूर्जिड्डत कर देगी…! इस पर भी, रोच को तोच नहीं मिला कुछ बीर कहता है स्वर्ण-कसख चिनता से बिरी गन्भीर मुद्रा में

> "इसे कलिकाल का प्रभाव ही कहुना होया किया अन्वकार-मय भविष्य की आभा, जा मीलिक वस्तुओं के उपभोग से विमुख हो रहा है ससार! जोर जौरक वस्तुओं के उपभोग में प्रमुख हो रहा है, विक्कार!

सिलमिल-सिलमिल करती
मणिमय मालायं
मजुल-मुन्ता की लड़ियाँ,
सरसुर सरसुर करते
जनगिन पहलुदार
उदार हीरक-हार,
तोते की चांच को लजावे
पृत्ति-से मूंगे,
नवनाशियाम नीलम के नग—
जिन्हें देख कर
मयूर-कण्ठ की नीलिया नाच उठती है,

# ४१२ / बूक्सादी

केशर विवेरते पुखराज, पारवर्शक स्फटिक, अनल-सम लाल होकर भी शास्त किरणों के पुंज माणिक... इन सब से केवल शीतलता ही नहीं मिलती हमें मधुमेय खास - दवास - क्षय आदि-आदि राज-दोगों का उपशमन भी होता है इनसे, और, प्रायः जीवन पर पहों का प्रतिकृत प्रभाव भी नहीं पहता, किन्तु आज !

काँच-कचरे को ही सम्मान मिल रहा है।

स्वर्ण के कम्भ-कलश बालियाँ रजत के लोटे - प्याले - प्यालियाँ. जलीय-दोषों के वारक ताम के घट-घढ़ हांडियाँ बडी-बडी परात भगोनियां ... ऐसे आदि-आदि मौलिक वर्तनों को बेच-बेच कर जघन्य सदीव वर्तनों को मोल ले रहे हैं धनी, धीमान तक। आज बाजार में आदर के साथ बात-बात पर इस्पात पर ही सब का दुष्टिपात है। जेल में भी अपराधी के हाब-पैरों में इस्पात की ही हबकड़ियाँ और बेड़ियाँ होती हैं।

कही तक कहें और ''इधव युवा-युवतियों के हाथों में भी इस्पात के ही कड़े मिलते हैं। क्या यही विकास है ? क्या यही विकास है ? बस सोना सो गया जब सोहा से लोहा लो'''हा!

> सुनो ! सुनो ! कलि की महिमा और सुनो ! चौदनी की रात में चन्द्रकान्त मणि से झरा उज्ज्वल शीतल बल ले मसयाचल का चन्दन चिस-चिस कर सलाट-तल नामि पर कियागया लेप वरदान माना है दाह-रोग के उपशमन में। यह भी सुना, जनुभव भी है कि तात्कालिक ताजे सूद-सुगन्धित घृत में अनुपात से कपूर मिला-बुला कर हलकी-हलकी अंगुलियों से मस्तक के मध्य, ब्रह्म-रन्ध्र पर बीर

मर्दन-कला-कृत्रलों से रोगन-आदिक गुणकारी तैल ४१४ / मुक्ताती

रीढ़ में मलना भी दाह के समन में रामवाण माना है। वृक्ष-सम्मत इन उचित-उपचारों को उपैक्षित कर माडी-कर्षम का लेप करना विक्र की सल्पता है ही!

मोजन-पान के विषय में भी ऐसा ही कुछ घट रहा है—
स्वाधिट-चलवर्षक दुख्य का सेवन,
लोज-तेज-विद्यायक पुल का भोजन
बकान-मरण-वारक
सार्वक सार्य-आव-जजक
विद्य निर्मान पक्वान्म आदि
बहुनिय व्यंजन उपेक्षित हुए हैं,
उसी का परिणाम है कि
वाह-पोन का प्रवक्त हुआ है
जिससे सेठ जी भी किर गये हैं
और
सस्य-सुन्य ज्यार के दिलया के साथ
सार-मुक्त छाछ का सेवन
वरिद्धता की निमन्त्रण देता है।

एक बात और कहना है कि झन का मितव्यय करों, वातिव्यय नहीं अपख्यय हो तो कभी नहीं, भूजकर स्वप्न में भी नहीं। और अपब्यय तो ...सर्वोत्तम ! यह जो बारणा है वस्तु-तस्त की खूती नहीं, कारण कि

प्रवार्ष दिस्ट से
प्रति पदार्ष में
उतता ही स्वय होता है
जितनी साय,
और
उतनी ही आय होती है
जितना स्था।
आय होती है
जितन स्था।
इन दोनों के बीच
एक समय का भी अन्तर नहीं पडता
जिससे के लिए अय मिस सके।

यहाँ पर, अाय-व्यय की यही व्यवस्था अव्यया मानी गई है, ऐसी स्थिति में फिर भला अतिव्यय और अपव्यय का प्रका हो कहाँ रहा ?

क्या हमारे पुरुषायं से
वस्तु-तर्थ में परिवर्तन वा सकता है ?
नहीं-नहीं, कभी नहीं।
हाँ,
(पत्वर्तन का भाव वा सकता है
हमारे कल्षित मन में।
बीर,
यही है संसार की जह, अहंभाव।
- इससे यही फलित हुआ कि
सिद्धान्य अपना नहीं हो सकता
सिद्धान्य को बपना सकते हम।''

# ४१६ / जुक्तमादी

अन्त-अन्त में
बिन इने तेल के कारण
प्रमक्ते तेएक की मौति
आदेश में आकर स्वर्ण-कवश ने,
परिवार सहित तेठ को,
पीठ-पीछ वैद्य-दल को
और
इंट्यां-देव-मासर्य-मद
आदेग आदि के आश्रय-मृत
माटी के कृष्म को भी
बहुत कुछ कह सुनाया,
परन्तु उसका
स्त असर कुछ भी असर नहीं पड़ा,
सन्य-कुछ भावस्त पूर्वंबत ही।

वैसे. कोध की क्षमता है कितनी ! क्षमा के सामने कब तक टिकेगा वह ? जिसे सपं काटता है वह मर भी सकता है और नहीं भी, उसे जहर चढ़ भी सकता है और नहीं भी, किन्त काटने के बाद सर्प वह मिन्छत अवश्य होता है। बस. यही दशा स्वर्ण-कलश की हई, जसकी लाया निकट में पडी कोटी-छोटी स्वर्ण-रवत की कलशियों पर भी पड रही है।

कुछ समय तक शास्त मौन का शासन चलता रहा, फिर सौम्य-भावों से भरे कुम्भ ने स्वयं स्वर्ण-कलशी से कहा कि.

"बोरी कलजी ! कहाँ दिख रही है तु कल : सी ? केवल आज कर रही है कल की नकल-सी ! त रही न कलशी कल-सी ! कल-कमनीयता कहाँ है वह तेरे गालों पर! लगता है अधरों की वह मधुरिम सुधा कहीं "गई "है निकल-सी ! अकल के अभाव में पड़ी है काया अकेली कला-विहीन विकल-सी कोटी-सी ले शकल-सो ओरी कलशी! कहाँ दिख रही है तू **कल** ... सो ?"

> ब्यंग्यात्मक भाषा कुम्भ के मुख से सुन अपने को उपहास का पात्र,

[]

## ४१६ / मुकसाटी

मूल्य-होन, उपेक्षित देख बदने के भाव-भरा भीतर से बनता-बुटता स्वर्ण-कलश !

लो, परिवार सहित सेठ को समाप्त करने का बह्यन्त्र ! दिन और समय निश्चित होता है, आतंकवाद को आमन्त्रित करने का।

आर्तकवाद का अवतार होता है।
अति-भोषण या अतिलोषण का भी
यही परिणाम होता है,
तब
जीवन का लक्ष्य बनता है, होध नहीं,
बदले का भाव परितशोध !
जो कि
महा-अज्ञानता है, दूरदर्शिता का अभाव
पर के लिए नहीं,
अपने लिए भी धातक !

यह बात निश्चित है कि मान को टीस पहुँचने से ही,

इस विवय में गुप-चृप मन्त्रणा होती है स्वर्ण-कलश की अपने सहवरों-अनुवरों से। इस वसम्पता की गन्छ नहीं वाती परिवार के किसी सदस्य की, सम्मों की नासिका वह मूखी रह सकती है, पर मूल कर स्वप्न में भी वुगैन्स की बोर जाती नहीं। गन्धसेवी होने मात्र से भ्रमर और मिलका एक नहीं हो सकते । सुरिध से घरे फुलों को छोड मल-मृत्र-सेल्प-मौस खादि पदावाँ पर भ्रमर कभी बैठता नहीं, जहाँ पर मिलका फैंसकर मर जाती है मितमन्दा।

जाज जायेगा आतंकवाद का दल, जापित की आँधी के आधी रात में । जौर इसर, स्वर्ण-कलम के सम्मुख बडी समस्या आ खडी हुई, कि अपने में ही एक और असम्युख्य समस्या का खडी हुई, कि अपने में ही एक और असम्युख्य-दल का निर्माण हुआ है। तिये-निर्णय को नकारा है उसने अस्याय-असम्यया कहा है इसे, अपने सहयोग-समर्थन को स्वीहिन को स्वीहिन नहीं दी है।

न्याय की वेदी पर अन्याय का ताण्डव-मृत्य मत करों, कहा है । उस दल की सचालिका है— स्फटिक की जजली झारी वह प्रभावित है माटी के कृम्भ से !

```
४२० / जुकमाटी
धीरे-धीरे
झारी की समझदारी
बहतों को समझ में बाने लगी है,
और
ब्रारीका पक्ष
सबल होता जा रहा है, बनायास।
                    चन्द चमक से उछलती हुई
                     चाँदी की कलश-कलशियाँ.
                     वालाक वालकों से छली
                     बड़ी-छोटी चमचियाँ,
                    तामसता से तने हुए
                    तमतमाते ताझ-वर्तन.
                     राज्यसत्ता में राजी-रमे
                     पर-प्यार से पसे
                     और भी अस में पहे
                     प्यासे प्यासे-प्रालियां · ·
                     जिन्हें,
                     पक्षपात का सर्प सुंच गया,
                     ऐसे
                     लगभग सभी भाजन
                     स्वर्ण-पक्ष को ठूकरा कर
                     झारो के चरणों में झकते हैं।
                     लो, अब
                     शारी कहती है . 'हे स्वर्ण-कलश !
                     वो मां-सत्ता की बोर बढ़ रहा है
                     समता की सीडियाँ चढ रहा है
                     उसकी द्रष्टि में
                      सोने को गिट्टी और मिट्टी
                      एक है
                      बौर है ऐसा ही तस्व !
```

बतः बनसर का लाभ लो बाइह की वृष्टि से सत देखो, मात-यान से बब नीचे उत्तर बाबो तुम ! जो बबेंचान होकर मानातीत हैं उनके वहाँ में प्रणियात करो बचार पण-सानार से तर बाबो तम !"

-

लो. झारी का प्रभाव कब पड़ना था रीद्र-कर्मा, स्वर्ण-कलश पर ! सीता की बन्धन-मुक्ति को ले अमन्द-मति मन्दोदरी का सम्बोधन प्रभावक कहाँ रहा, रावण का गारव लावव कही हवा ? प्रत्यूत उबसते तेल के कढ़ाव में शीतल जल की चार-याँच बुदें गिरीं-सी स्वर्ण-कलश की स्थिति हो आई। अनियन्त्रित क्षोध का भीषण दर्शन । फिर. बडी उत्तेजना के साथ स्वर्ण-कलश का गर्जन ! "एक को भी नहीं छोड", तुम्हारे अपर दया की वर्षा सम्भव नहीं अब, प्रसय-काल का दर्शन तम्हें करना है अभी।" फिर क्या पूछना !

#### ४२२ / मुक्साही

निर्घारित समय से पूर्व ही अन्यं घटने की पूरो सम्भावना !

> लो, इघर... झारी ने भी माटी के कुम्भ को संकेत दिया और

और कुम्भ ने परिवार को सचेत किया, सब कुछ मौन, पर गुप-चप सिक्रस !

अड़ौस-पड़ौस की निरपराध जनता इस चक्रवात के वक्कर में आकर, कहीं केंस न आय, इसी सवाध्य के साथ कुम्म ने कहा सेठ से कि "तुरन्त परिवाद सहित यहाँ से निकलना है, चिलम्ब चातक हो सकता है।" और, प्रासाद के पिछले पथ से पलायित हुआ पूरा परिवार !

> किसी को भी पता नहीं पड़ा, झारो को भी नहीं, बताने जैसी परिस्थित भी तो नहीं ! 'विश्वरत भले ही हुबा हो सदः परिश्वित के कानों तक गहरी-बात पूरी-बात बभी नहीं पहुँचनी चाहिए' और सैठ के हाथ में है पथ-प्रदर्शक कूम्भ,

पीछे चल रहा है पाप-मीरुपरिवार! बीच-बीच में पीछे मुहते सब पुर-गोपुर पार कर गये, फिर लीन हो गये, चनी बनी में बा!

उत्तंग-तम गगन चमते तरह-तरह के तस्वर छला ताने खडे हैं. श्रम-हारिणी घरती है हरी-भरी लसती है घरती पर छाया ने दरी बिछाई है। फुलों-फलों पत्रों से लदे लघु-गुरु गुल्म-गुच्छ श्रान्त-इलय पथिकों को मुस्कान-दान करते-से। आपाद-कण्ठ पादवों से लिपटी ललित-लतिकाये वह लगती हैं आगतों को बुलाती-लुमाती-सी, और अविरल चलते पथिकों को विश्राम लेने को कह रही हैं। सो ...पूरा परिवार अभय का स्वास लेता जन्त-शुन्य प्रासुक धरती पर बैठ जाता कल समय के लिए।

> स्वेद से सब-पब हुआ परिवार का तन, बेद से हुराहुर हुआ परिवार का मन, एक साथ सान्ति का वेदन करते सीतल पबन के परस पा कर।

४२४ / बुंकवादी

युनों से संख-परम्परा से
वंशीघर के अघरों का
प्यार-पीयूच मिला जिसे
बहु बॉच-पंक्ति
गाँसल बॉह-वाली
गंगल-कारक, अमंगल-वारक
तोरण-हार का अनुकरण करती
कृष्म के पदों में प्रणिपात करती है।
वार वृज्यमा मानती है।

वंश-मूक्ता की वर्षा करती है।

इसी बीच, इधरः… मौसाहारी सिंह से सताया अभय की गवेषणा करता हुआ भयभीत हाथियों का एक दल यकायक अपनी जोर आता हुआ देख परिवार ने कहा यें: 'हरो मत. बाबो भाई.' और प्रेम-भरी आँखों से बुलाया उसे। बाह, बाह ! फिर क्या कहना ! परिवार के पदों में दल ने अपूर्व शान्ति का क्वास लिया. माँ के जनस्य अंक में नि:शंकता का संवेदन करते शिश्-सा। किर.

वास का उपहास करता हुआ, वंश-मुक्ता को लीवता हुआ, बहुमूल्य मुक्ता-राशि चढ़ाता है, वितीत भाव से कुम्भ के सम्मुख ! इसी कारण शायद यह मुक्ता स्थात है, गज-मुक्ता के नाम से। मौन के मृद्-माहौल में पस्स्पर एक-दूसरे की ओर निहारते, कुछ पल फिसलते, कि गज-मुक्ता वंश-मुक्ता में और वंश-मुक्ता गव-मुक्ता में बहुत दूर तक वपनी-वपनी बाभा पहुँचाती हैं, चिर-विखुड़ी बारमीयता परखी वा रही है इस समय। पक्त, शेद-विद्यायिनी प्रतिमा वह बिन रसना-सी रह गई, स्व और पर का बेद मर-सा गया है स्व और पर का मेद चरमरा-सा गया है, सब कुछ निःश्वेष हो गया शेव रही बस, वाभा ं वाभा ः वाभा ः ।

४२६ / मूकनाटी

जब अम टला सब धम टला तन स्वस्य हुआ मन मस्त हुआ।

बभी चलना है अग्रिम पथ भी सो परिवार उठ चल पड़ा कि पीछे से गरजती हई आई एक ध्वनि-जो जन-दल मुख से निकली, कानों को बहुरा करती हिंसोपजीविका आक्रामिका है। "अरे कातरो, ठहरो ! कहाँ भागीये, कब तक भागीये ? काया का राग छोड दो अब। अरे पातको, ठहरो ! पाप का फल पाना है तुम्हें धर्मका चोला पहन कर अधर्म का धन इपाने वालो ! सही-सही बताको. कितना धन खटा तूमने कितने जीवन टूटे तुमसे ! मन में वह सब स्मरण करो क्षण में अब तुम मरण वरी !" स्रोर ... परिवार ने मृहकर देखा "तो दिखा बातंकवाद का दस हाथियों को भी हताहत करने का बल ! जिनके हाथों में हिषयार हैं, बार-बार बाकाश में बार कर रहे हैं. जिससे क्वाला वह विजली की कौंध-सी उठती, और

## नक्यादी / ४२७

वाँबं मूद बातीं साधारण बनता की इधर। जो बार-बार होठों को चवा रहे हैं, कोघाविष्ट हो रहे हैं, परिणामस्बस्प, होठों से लह टपक रहा है जिनका तन गठीला है जिनका मन हठीला है जितने भोती की निचली छोरों को अवर बठाकर कसकर कटि में लपेटा है. केसरी की कटि-सी जिनको कटि नहीं-सी है, कदली तर-सी जिनकी जंघायें---जिनका मांस बट्टहास कर रहा है। यहाे कारण है कि जिनके घुटने दूर से दिखते नहीं, निगृद में जा चुस रहे हैं। ग्रस्तक के बाब सधन, कृटिल और कृष्ण हैं जो स्कन्धों तक आ लटक रहे हैं कराल-काले ब्याल से लगते हैं। जिनका विशाल वक्षस्थल है, जिनकी पुष्ट पिंहरियों में नसो का जाल उमरा है धरा में बट की जहें-सी जिनकी आकल अखिं. सूर्वकान्त मणि-सी बन्नि को उगल रही हैं।

#### ४२६ / नुक्रवादी

जिनके लभाट-तम पर कंक्म का जिकीणी तिलक लगा है, लगता है महादेव का तीसरा नैत्र ही खन-कर देख रहा है। राह की राह पर चलनेवाला है दल बामूल-चूल काली काया से। क र-काल को भी कँपकंपी छूटती है जिन्हें एक शलक लखने मात्र से ! काठियाबाड़ के युवा बोड़ों की पूर्छ-सी अपर की बोर उठी कानातिरेक से नती जिनकी काली-काली मुँहें हैं। जिनके गठीके संपूष्ट-बाज्बों को देखकर त्रतापशाली भानु का बल भी वावला बनता है। जिन बाजओं में काले-धागों से कसे निम्ब-फल बैंधे है. अन्त-अन्त में यूँ कहूँ कि जिनके अंग-अंग के जन्दर दया का अभाव ही भरा है। मुख हृदय का अनुकरण करता है ना ! प्रायः संपुष्ट शरीर दया के दमन से ही बनते है, तभी तो सन्तों की ये पंक्तियाँ कहती हैं : "बरे देहिन् ! ब ति-दीप्त-संपूष्ट देह

П

बीवन का ध्येय नहीं है,
वेह-नेह करने से ही
वाज तक तुक्षे
विदेह-पर उपस्थ्य नहीं हुआ।
विदेह-पर उपस्थ्य नहीं हुआ।
व्याहीन बुस्टों का
व्याहीन बिस्टों पर
वाक्रमण होता देख—
तरवारों का वार दुर्बार है
हस वार से परिवार को बचाना भी
वानवायं है, जायों का आध कार्य"—
यूं सोचता हुआ। गज-दम
परिवार को बीच में करता हुआ।
वारों जोर से जेर कर खड़ा हुआ।

गजगण की गजना से गगनागन गूँज उठा, घरती की घृँति हिल उठी, पर्वत-अंगी परिसर को भी परिश्रम का अनुभव हुआ, निःसंग उद्देनेवाले पंछी दिस्मित भयातुर हो, दूसरों के बाँवलों में जा घृते, अवगरों की गांव निद्रा सट-सी टूट गई, जायतों को ज्वर चढ़ गया, मृग-समाज मांग शुलकर मृगराज के सम्मुख जा क्का, बढ़ी बाँवियाँ तो....

# ४३० / मुक्तमाडी

हुल बनकर हु-पर गिर पड़ीं, और कर विषक्षर विष उगलते फूलार करते बाहुर निकलते, जिन की बौबों में रोष ताष्यबन्त्य कर रहा है, फण उगर उठा-उठा पुँछ के बल खड़े हो निहार रहे हैं बाझक तस्य को!

तत्काल विदित हुआ विषयों को विषयों को विषयत का मूल कारण। परिवार निर्दोष पाया गया जो इस्ट के स्मरण में लगा हुआ है, गजदल सरोष पाया गया जो विस्ट के रक्षण में लगा हुआ है, और जविष्ट दल पारिसेय्य-याय से सदोब पाया गया जो विस्त के प्रक्षण में लगा हुआ है। सदोब पाया गया जो सदोब पाया गया जो सत के प्रक्षण में लगा हुआ है।

फिर क्या पूछना ! प्रधान सएँ ने कहा सब से कि "किसी को काटना नहीं, किसी को प्राणान्य नहीं करना नान सनु को सह देना है। उद्ध्यता दूर करने हेतु दण्ड-संहिता होती है माना, दण्डों में बल्तिम दण्ड प्राणदण्ड होता है। प्राणदण्ड से परन्तु परन्तु

जिसे दण्ड दिया जा रहा है उसकी उन्नित का अवसर हो समाप्त । दण्डसंहिता इसको माने या न माने, कूर अपराधी को कूरता से दण्डित करना भी एक अपराध है, याय-माने से स्वालत होना है।"

अव
वारों ओर से बिर गया आतंकवाद ।
जहाँ देखो वहाँ "सर्वन
अनगन नाग-नागिन--कहीं पाताल से गागेन्त ही
परिवार सहित आया हो भू-पर
पतित पदस्तितों का पक्ष लेने ।
यह प्रथम घटना है कि
आतंकवाद हो
स्वयं आतंकित हुआ,
पीछे हटने को स्थिति में है वह,
काल को सम्मुख देख कर
और काला हुआ उसका मुख!

बातंकवाद का बल सते--सते: निष्कम होता वा रहा है। दल-वल में फैसा बलशासी गब-सम! घरती को बीरती बाती दलान में नुक्कती नदी पर्वत से कब बोलती है? दस यही स्विति है आतंकवाद की बीर वारी--सती जा हुए गया वह।

"संहार की बात मत करो, संचर्षं कस्ते जाओ ! हार की बात मत करो, तत्कवं करते जाओ ! और ''सुनो ! बातक-बायल डाल पर रसाल-फल लगता नहीं. लग भी जाय पकता नहीं, और काल पाकर पक भी जाय तो… भोक्ता को स्वाद नहीं आयेगा उस रसाल का ! विकृत-परिसर जो रहा !" यूं कहता हुआ, सर्प-समाज में से एक यूगल नाग और नागिन, 'हमें नाग और नागिन ना गिन, हे बरमागिन !

युगों-युगों का इतिहास इस वात का साक्षी है कि इस वंश-परम्परा ने बाज तक किसी कारणवश किसी जीवन पर भी पद नहीं रखा, कुचला नहीं ... अपद जो रहे हम ! यही कारण है कि सन्तों ने बहत सोच-समझ कर हमारा सार्थंक नामकरण किया है 'तरग'। gf ! gf ! हम पर कोई पद रखते हमें छेड़ते …तो… हम छोड़ते नहीं उन्हें। जबन्य स्वायंसिद्धि के लिए किसी को पद-दलित नहीं किया हमने, प्रस्युत, जो पद-दलित हुए हैं किसी भौति. उर से सरकते-सरकते उन तक पहुँच कर उन्हें उर से चिपकाया है, प्रेम से उन्हें पूचकारा है, 🚉 🎋 🗯 उनके चावों को सहस्राधा है।

अपनी ममता-मृदुता से कण-कण की कथा सनी है, अणु-अणु की अथया हनी है। ४३४ / मूकमाटी

काँटों को भी नहीं काटा हमने काँटों को भी मृदु बालियन दिये हैं,

कोटो को भी मृदु जालगन दियं है, क्योंकि वह शोषित हैं। डाल-डाल में भरे

रस-पराग को चूसा फूल ने यश को भी लूटा फूल ने

फल यह निकला कि सक्रमस्य कर बोब सब

सूख-सूख कर शेव सब काँटे जो रह गये!

> एक बात और कहनी है हमें कि

पदवाले ही पदोपलब्धि हेतु पर को पद-दलित करते हैं, पाप-पाखण्ड करते हैं।

> प्रमुसे प्रार्थना है कि अपद ही बने रहें हम ! जिल्लों भी यह हैं

> जितने भी पद हैं वह विपदाओं के आस्पद हैं, पद-लिप्सा का विष्मार बद

पद-लिप्सा का विषधर वह भविष्य में भी हमें न सूंघ

बस यही भावना है, विभो !" अपदों के मुख से

पदों की, पदवालों की परिणति-पद्धति सुन कर परिवाद स्तम्भित हुवा। चतुष्पदी गज-मूच भी

स्पन्यन-शून्य हुआ यन्त्रवत्, भौर

सब के पद हिम-सम जम गये।

सपरिवाद गज-समाज को उदासी में डूबा देख आपे में आ सपों ने कहा: "क्षमा करें! क्षमा करें! क्षमा चाहते हम!

वैसे,

दो ट्रक बोलते नहीं हम
पूल-पूक की बात निराती है,
पूरा आख्य प्रकट नहीं हो सका।
सेच सुन जो, सुनाते हम
टूटे-फूटे मक्यों में कि
जितने भी पद-वाले होते हैं
और जो
प्रजापाल आदिक
प्रामाणिक पर्दों पर आसीन कराये गये हैं,
वे सब ऐसे ही होते हैं

कुछ पब ऐसे भी होते हैं
जिन की पूजा के लिए
यह जीवन तरस रहा था
सुचिव काल से ''क व से
बाज बड़ी आ गई वह
हरस रहा है हृदय यह,''
और सर्वेपकम
हबांत्र, पूरित लोचनों से
पूज्य-पदों का अधियेक हुआ
सत-सत प्रणियात के साथ।

फिर, नाग और नागिन की फणायें पूरी खुलीं सादर उठ खड़ी हुई

विजयें में सुरक्षित निहित

सब मिणयों में मंजुक
मीतिक बनव्य दुर्लभ
चान्त-सीम्य चृति-वाली
मिणयों का वर्षण हुआ।
बीर
घन्य-सन्यतम माना जीवन को
सर्प-समाज ने।
सर्पों का नमन हुआ
दर्षों का वमन हुआ
वाहर मार-शीट का दर्शन
भीतर प्यार-भीत चलता रहा।

मुदुता का मोहक स्पर्शन यह एक ऐसा गोलिक और अलोकिक कम्पूर्व-सूर्यक काव्य का अव्य का सुजन हुआ, इसका सुजक कीन है वह, कहाँ है, क्यों मोन हे वह? लाध-माव बाला नरपुंगव, नरपों का चरण हुआ!

> वहीं से जपक-लपक कर बार-बार आतंकवाद झाड़ियों से झौकता रहा बौर आसातीत इस बटना को

नुकवादी / ४३७

निहारता रहा निन्दा की नियति से।
एक बार और
उसका दर पर उठा है
बदिग्नता से—उत्पीड़न से
और
परापन से स्टब्न हुई

इस के सिवा

और क्या कर सकता है सबलों के सम्मुख बलहीन वह मुख !

जुन नत्त्वता न्यू जुन स्रीर

जा साधित मन्त्रों से मन्त्रित होते हैं सात नींडू ! प्रति नींडू में काशी बोर वेंधी है जिन पर। फिर, एक उछाल दिये जाते हैं सुन्य आसास में काशी मेच-बटाओं की कासना

काली मेष-बटाओं की कामना के साथ। मन्त्र-प्रयोग के बाद प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती हार्थो-हाथ फल सामने बाता है यह एकाग्रता का परिणाम है।

मन्त्र-प्रयोग करने वाला सदाशयी हो या दुराशयी इसमें कोई नियम नहीं है। नियन्त्रित-मना हो बस! यही नियम है, यही नियोग, और यही हवा।

# ४३६ / मुसमादी

घनी-घनी घटाउँ मेघों की गगनांगन में तैरने लगीं छा-सा गया तामसता का साम्राज्य धरती का दर्शन दुर्लभ हुआ धरती जीवित है या नहीं मात्र पैर ही जान सकते हैं, रव-रव नरक की रात्रि यात्रा करती आई हो ऊपर वर्ण-विचित्रता का विलय हो रहा प्रारम्भ हुआ प्रचण्ड पवन का प्रवाह जिसकी मुद्री में प्रलय छिपा है। पर्वतों के पद लडबाडाये और पर्वतों की पगहियाँ धरा पर गिर पडीं. वक्षों में परस्पर संवर्ष छिड़ा कस-कसाहट आहट, स्पर्धं का ही नहीं अस्पर्धं का भी स्पर्शन होने लगा, मद-कठोर का भेद नहीं रहा गुरुतर तरुओं की जड़ें हिल गई, कई वृक्ष शीर्वासन सीखने लगे बांस दण्डवत करने लगे भरा की स्थाती से चिपकते लगे।

> कर्णकटुक अकाव्य मेर्चो का गुरू-गर्जन इतना भीषण होने लगा कि हुर्वोल्लास नर्तन तो दूर मयूर-समूह का बह

क्क भी मुक हो गया, मेचों को कोधित मदोन्मत्त करनेवाली बीच-बीच में विजली काँधने लगी मान-मर्यादा से उन्मुक्त चपला बबला-सी ! स्रोर मसलाधार वर्षा होने लगी। छोटी-बड़ी बूँदों की बात नही, जलप्रपात-सम अनुभवन है यह धरती डूबी जा रही है जल में जलीय सत्ता का प्रकोप चारों बोर घटाटोप है। दिवस का अवसान कब हुआ पता नहीं चल सका, तमस का आना कब हुआ कौन बताये ! किसे पुछें ?

नीर
बादलों का बुमड़न पुटता रहा
बिजलों का जमड़न पटता रहा
बिजलों का जमड़न पलता रहा
कि-कुट कर
बोला-बृष्टि होती गई
सीत-सहर चलतो गई
प्रहर-भहर टलते गई
ऐसी स्थिति में फिर भला
निहा बो ! आती कैसे
और किसे स्टट होगी वह ?

कलानुभूति—भोग और उपभोग के लिए काल और क्षेत्र की

# ४४० / मुक्तमाटी

अनुकूलता भी अपेक्षित है केवल भोग-सामग्री ही नहीं।

п

इस भीषण प्रलयकालीन स्थिति में भी परिवार का परिरक्षण अविकल चलता रहा, गुणपाही गज-गण से। 'वादल दल छँट गये हैं काजल-पल कट गये हैं वरना, लाजी क्यों फूटो है सुदूर ''प्राची में! और

वर्षा के कारण नदी में
नया नीर जाया है
नदी वेग-आवेगवती दुई है
सेवेग-निवेंग से टूर
उल्मादवाली प्रमदा-सी !
परिवार के सम्मूख अव
गम्भीर समस्या जा खड़ी है,
धोरे-धोरे
स्तकी गम्भीरता-गुरुता
भीरुता से षिपती जा रही है ।
वौर ...जो !
परिवार का मन कह छठा, वि.
चलो ! जोट चलों यहाँ से ।
लौटने का उद्यम हुवा, कि

कृष्य का कहना हुआ :
"नहीं ''नहीं''' नहीं'''
लीटना नहीं ! लीटना नहीं ! कभी नहीं'' कभी भी नहीं '' क्योंकि कभी बातंक्वाद गया नहीं, उससे संबर्ध करना है जभी वह कृत-संकल्य है बपने प्रज पर दह।

> जब तक जीवित है आतंकवाद शान्ति का स्वास ले नहीं सकती बरती यह, ये अखिं अव आतंकवाद को देख नहीं सकतीं, वे कान अब आतंक का नाम सुन नहीं सकते, यह जीवन भी कृत-संकल्पित है कि उसका रहे या इसका यहाँ बस्तित्व एक का रहेगा, अब विलम्ब का स्वागत मत करो नदी को पार करना ही है क्रम के भाग में क्या विकलता-शून्यता लिखी है कुम्भ के त्याग में क्या विकलता न्यूनता रही है ? शिथिल विश्वास को शुद्ध स्वास मिलेगा और पंक्ति स्वास को समृद्ध वास मिलेगा

भय-विस्मय-संकोच को आश्रय मत दो अब !

रस्ती के एक छोर को
मेरे गले में बाँध दो
और
कुछ-कुछ अन्तर छोड़ कर
पीछ-पीछे परस्पर
पंक्ति-बढ़ हो सब तुम
अपनी-अपनी कटि में
कस कर रस्ती बाँध लो !
फिर
कैंकार के उच्च उच्चारण के साथ
कृद जाओ धार में।"

इस पर भी परिवार का संकोच दूर नहीं होने से, कृम्भ के मुख से कृष्ठ पंक्तियाँ भीर निकलती हैं कि—

"यहाँ
बन्धन रुवता किसे ?
मुझे भी प्रिय है स्वतन्त्रता
तभी "'तो "
किसी के भी बन्धन में
बेंधना नहीं चाहता मैं,
न हो किसी को
बोंधना वाहता हूँ ।
जानते हुन,
बोंधना भी तो बन्धन है !
तथापि

बचना चाहता हूँ बचता हूँ यथा-सनय और बचना चाहे हो, न हो बचाना चाहता हूँ औरों को बचाता हूँ यथा-सन्य । यहाँ बच्चन रुचता किसे ? मुझे भी प्रिय है स्वतन्त्रता ।

> लो, अब की बार लवणभास्कर चूरण-सी पंक्तियाँ काम कर गई, और क्म्भ के संकेतानुसार सिंह-कटि-सी अपनी पतली कटि में कुम्भ को बाँध कर कृद पड़ा सेठ नदी की तेज धार में। तरन्त परिवार ने भी उसका अनुकरण किया, धरती का सहारा छूट गया पद निराधार हो गये कटि में बैंधी रस्सी ही त्राण है, त्राण है, इस समय ! और कुम्म " महायान का कार्य कर रहा है सब-का-सब जल-मग्न हो गया है मात्र दिख रहे ऊपर मुख-मस्तक।

अन्तिम-शीत अनुभूत हुआ परिवार को इस समय।

काया की प्राकृत कष्मा खोती जा रही है रक्त की गतिशीसता विरक्त होती जा रही है

वि स्त हाता जा रहा हू हस्त-पाद निष्क्रिय हो गये दन्त-पंक्तियाँ कटकटाने लगी और कुछ नदी में भीतर आना हआ कि

छोटी-बड़ी मछलियाँ जल से ऊपर उछलतीं सलील कोड़ा कर रही हैं,

कृटिल विश्वरण वाले विवधरों की पतली-पतली पूँछे अनायास लिपटने लगी परिवार की वर्तली पिडरियों से ।

सकोच-शील कई कञ्चवे भी स्वच्छन्द हो परिवार की मृदुल-मांसल जंबायें छु-छु कर

ज्याच पूर्व कर छूमन्तर होने लगेंगे जिनके

व्याझ-सम भयानक जबड़ों में बड़ी-बड़ी टेड़ी-मेड़ी तीखी दन्त-पंक्तियाँ चमक रही हैं, जिनकी रक्त-भोलुपी लाल रसना बार-बार बाहर लगक रही है, विवास्त-संटक वाली
क्रमर उठी पृष्ठ है जिनकी
ऐसे मांस-मक्षी
महा-सगरमच्छ
भोजन-गवेषणा में रत
परिवार के जास-पास
सिर उठाने लगे हैं।

और भी जन्म क्रूप्वृत्ति वाले विविध जातीय जलीय जल्तु सुक्स दिख रहे सुझा के कारण, ज्यापि परिवार की शान्त मुद्रा देख क्षोभ का नृतन प्रयोग करना जो म्ल-झमें है उनका भूत से गये हैं, उनकी वृत्ति में आमूल-बूल परिवर्तन सा आ गया है, भीजन का प्रयोजन ही छट गया।

और जैसे
भगवान् को देखते ही
भवत के सन में भजन का भाव
भूट गया है
है-जायेय का बोस,
सीर-नीर-विवेक,
कर्तेष्य को जोर मुक्त
यूर्णाति-भांति से जोवन में।

परन्तः! चल में उलटी कान्ति आ गई जड और जंगम दो तत्त्व हैं दोनों की अपनी-अपनी विशेषतायें हैं--जंगम को प्रकाश मिलते ही यथोचित गति मिलते ही विकास ही कर जाता है वह अस्य कि जह ज्यों-का-त्यों रह जाता। जड़ अज्ञानी होता है एकान्ती हठी होता है कटस्य होता है ... त्रस्त ! स्वस्य नहीं हो सकता वह। जलवरों की प्रवृत्ति से उलटी-पलटी वृत्ति से जल से भरी उफनती नदी और जलती हई कहती है, कि

मेरे से प्रतिकृत जाते हो ! जीवन जीना चाहते हो संजीवन पीना चाहते हो और निर्मल बालक होकर भी माता को पूल जाते हो ! जाओं | जाओं | दुःख पाओंगे, पाओंगे नहीं मृत् पार कहीं, पीओंगे परवात्ताण की चूँट हो पीयुष को स्मृति जलायेगी तुन्हें !

"मेरे आश्रित होकर भी

भूचरों से मिले हुए हो धूर्त खलों से छले हुए हो तुमसे कुछ भी नहीं कहता है तुम पर दया आती है; उनको ही देखना हैं जो: निस्छलों से छल करते हैं जल-देवता से भी जला करते हैं।" और अनीय तरंग-करों से परिवार के कोमल कपोलों पर तमाचा मारना प्रारम्भ करती है क्षित पितवती...नदी!

"धरती के अगराधक खुर्ती, कहाँ जाओगे अब ? जाओ, धरती में जा ख़प जाओ … उससे भी …नीचे ! पातको, पाताल में जाओ ! पाखण्ड-प्रमुखो ! मुख मत दिखाओ हमें। दिखावा जीवन है तुम्हारा काल-भक्षी होता है, लक्ष्यहीन दीन-दरिद्र व्याल-पक्षी होता है धरती-सम एक स्थान पर रह-रह कर पर को और परधन को अपने अधीन किया है तुमने, ग्रहण-संग्रहण रूप संग्रहणी-रोग से ग्रसित हो तुम ! इसीलिए क्षण-भर भी कहीं रकती नहीं मैं

४४६ / बुक्तमाटी

पर-सम्पदार्थे मिलने पर भी उन को मैंने स्वप्न में भी नाली।

बीर अपनी उदारता दिखाने किसी स्वार्य या यश लोकेषणावश पूसरों को उन्हें न दी तभी ''तो ''हमें सन्तों ने सार्थक संत्रा दी—

…नासी !…नदी!

हमसे विपरीत वाल चलनेवासे दीन होते हैं। फुछ शिविलाचारी साधुओं को 'वहता पानी और रमता जोनी' इस सुक्ति के साध्यब से सही दिशा-बोध मिला है इससे बढ़कर मका ओर कीन-सा वह आवर्ष है। सकता है संसार में! इस आवर्ष हैं। सकता है संसार में! इस आवर्ष हैं वह लो बगा मुख देख लो वीर

उच्छुंखला जडाशया अपनी ही प्रशंसा में हूबी— नदी की बातें सुन उत्तेजित हए बिना

सेठ का कुछ कहना हवा, कि : "यदि तुम्हें घरा का आधार नहीं मिलता तुम्हारी गति कौन-सी होती ! पाताल को भी पार कर जातीं तुम ! धरती ने तुम्हें स्वीकारा छाती से जिपकाया है तुम्हें देवों ने तुम पर दया नहीं की, आकाश ने शरण नहीं दी तुम्हें, तम छोटी यो तब गिरि की बोटी पर गिरी थी सब हुँसे बे तुम रोयी वी तव ! बोट लगी बी घनी तुम्हें, तरवा-सरवा-सी नगती थी गरला-कृटिला बन गई अब ! छल ही बल बन गया है तुम्हारा, सरपट भाग रही हो अब सब को लाबती-लाबती। वरी कृतच्ने ! पाप-सम्पादिके ! और अधिक पापाजंन मन कर । सारा संसार ही ऋणी है घरणी का तुम्हें भी ऋण चुकाना है धरणी को उर में धारण कर. करनी को हृदय से सुधारना है।"

> हाय रे यह बुर्षान्य किसका ! सेठ का या नदी का ? सेठ का सदासय सफल जो नहीं हुआ सेठ की समालोचना से भी

नदी के लोचन नहीं खुने प्रत्युत, वह नदी भीर लोहित हो उठी: बरे बुच्टो ! मेरे लिए पाताल की बात करते हो ! अब तुम्हारा बन्त दूर नहीं। गीर भंवरदार दिशा की ओर गति सब बोर से बाकुष्ट हो, मा, वाकर जहाँ पर सब कुछ लुप्त होता है, जहाँ पर स्वयं को परिक्रमा देता उपरिल जल नीचे की ओर निचला जल ऊपर की सोर वति-तीव गति से जा रहा है, बा रहा 🕏, वहाँ का जलतस्व भू-तत्त्व को अपने में समाहित कर बट्टास कर रहा है;

जहाँ पर
कुछ पड़ा, कुछ मृग
कुछ महिसक, कुछ हिसक
कुछ मृतक, कुछ अर्थ-मृतक
अकाल में काल के कबल होने से
सब के मुखाँ पर
जिजीविया निकारी पढ़ी है,
सब के सब निवस हो
बहात में बड़े जा रहे हैं।

देखते-वेखते सामने से ही
एक विशानकाम हाथी
बहुता-बहुता बामा
जिसकी पीठ पर बैठा है
एक प्रीड़ सिंह
श्रीयण प्रविच्य से अयभीत !
और
ग्रैयर में फैंसकर
एक-दो बार अमता
ग्रेयर के उदर में तिरोहित हुआ,
सबल हो या निवेल
जहाँ पर
किसी का बल काम नहीं कर रहा है
सब बलों का बलदान !

पटती घटना को वेखकर परिवार का वेथें कहीं घट न जाय, और उसका मन कहीं प्रव से हट न जाय, यूँ शोच में पढ़े कुम्म नै नदी को लसकारा : "अरी पाप-पाव वाली, सुन ! यह परिवार तो पार पर है मझधार में नहीं, जिसने धरती की शरण सी है घरती पार उलारती है उसे यह घस्ती का नियम है "खत !

घरती सब्द का भी भाव विलोग रूप से यही निकलता है— ध्रम्मरम ती तीम रम्म ब यानी, जो तीर को धारण करती है या सरणायत को तीर पर घरती है वही घरती कहसाती है।

और सुनो! 'ध' के स्थान पर 'ध' के प्रयोग से तीरथ बनता है

शरणागत को तारे सो "तीरव !

फिर भना अब हमें कैसे दुवो सकती हो तुम ! और यह भी ब्यान रहे कि अब हमें बहान सकोगी तुम किसी बहाने बहाव में बहुन सकेंगे हम!

वब बाग की नदी को पार कर बावे हम बीर साधना की सीमा-जी से हार कर नहीं, प्याद कर, बावे हम फिर भी हमें दुवोंने की समता स्वादी हो तुम? हमने पहले ही तय किया बा, कि सतह की सेवा-प्रशंसा विधिक नहीं करना है क्योंकि सतह पर कब तक तैरते रहेंगे, हाथ भर आयेंगे ही ! लहरों के दर्शन-मात्र से सन्तुष्ट होने वासे प्राय: डबते विखे हैं। ···यहाँ पर···सतह पर ! अरी निम्नगे निम्न - अर्थे ! इस गागर में सागर को भी धारण करने की क्षमता है धरणी के अंश जो रहे हम । कुम्भ की अर्थ-क्रिया जल-धारण ही तो है और…सुनो ! स्वयं धरणी शब्द ही विलोम-रूप से कह रहा है कि ध…रःणी नीः रःध नीर को धारण करे ... सो ... धरणी तीर का पालन करे सो : धरणी !

> जेसे मणियों में नील-मणि कमलों में नील-कमल सुबों में शील-सुब

गिरियों में मेरु-गिरि मागरों में स्तीर-सागर मरणों में वीर-मरण मुक्ताओं में मस्स्य-मुक्ता उत्तम माने बाते हैं, वंसे गुणों में गुण कृतज्ञता है, जिस कृतज्ञता से समोभित क्म्भ को देख कर एक महामत्स्य मुदित हो बहुमूल्य मुक्ता-मणि प्रदान करता है कुम्भ को। 'यह तुच्छ सेवा स्वीकृत हो स्वामिन !' कह कर जल में लीन होता है वह। इस मुक्ता की बड़ी विशेषता है कि जिस सज्जन को यह मिलती है वह बगाध जल में भी अबाध पय पा जाता है और यही हुवा तुरस्त !

भंवरवार धार को भी अनावास पार करता हुआ परिवार-सहित कुम्म मन्द मुस्कान के साव एक सुस्कित की स्मृति विकाता है चेठ की, कि 'विन मिये पोती मिये मिये पिखे न शीख' बीर यह फल त्यान-सप्स्या का है चेठ की ! कुम्म के बास्म-विश्वास से बाह्स-पूर्ण बीबन से नदी को बड़ी प्रेरणा मिल गई नदी की ब्यप्रता प्रायः बस्त हुई समर्पण-भाव से भर बाई वह !

वीव
नम्र-विनीत हो कहने सगाः
उद्यक्ता के लिए क्षमा चाहती हूँ।
वीर
तरल-तरंगों से सहित
धीर गम्भीर हो बहने लगी,
हात-मार्वो-विमागों से मुस्त
गत-वना नत-नयना
विर-दीक्षिता जार्या-सी!

लगभग यात्रा जाधी हो चुकी है यात्री-मण्डल को लग रहा है कि गल्द्रण ही अपनी ओर आ रहा है। कृष्ण के मुख पर प्रसन्तता है प्रथम के की पंउत्तीर्ण परिकारी विनयसील विलक्षण विद्यार्थी-सम । परिवार भी फूल रहा है कि

तुनवार्वृत्ति वार्तक की— नहीं रंग है वहीं उंग है अंग-जंग में वहीं व्यंग्य हैं, वहीं मूर्ति है वहीं मुखड़े वहीं वर्षिण्डत-तनी मूंडें वहीं वाल है वहीं डाल है वहो छल-बल वही उछाल है कूर काल का वही भाल है वही नवा है वही दशा है कौप रहो अब दिशा-दिशा है वहा तरा है बहो बसना है किसी के भी रहो बस ना है सुनी हुई थो वही स्वित है वही वही सुन ! बही सुन है।

वहां स्वास है अविस्ताग है
वहां नाग है अट्टहास है
वहां नाग है अट्टहास है
वहां ताजब-नृत्य है
वहां वाजन-हत्य है
वहां जांचा है जिदूरों हैं
धूरि-मूरि जो पूर रही हैं
वहां गांव है वहां नाथ है
वहां गांव है वहां नाथ है
वहां गांव है वहां हाथ है
वहां गांव है वहां हाथ है
वहां नाथ है वहां हाथ है
सात-वात में वहां साथ है,
गाल वहां है अधर वहां है
साव वहां है अधर वहां है
साव वहां है जीव वहां है
जावा वहां है वहां तथा कुछ नहीं।

बौर प्रारम्भ होतो है नदी से जातंकवाद की प्रार्थना: "को माँ! बलदेवता! हमें यह दे बता जपराधी को भी क्या— पार लगाती है ?
पुण्यातमा का पासन-पोषण
चित्र है ... कर्तम्य है,
परन्तु क्या पापियों से भी
प्यार करती है ?

यदि नहीं तो : इन्हें ... इबो दे-जो कुम्भ का सहारा ले धरती की प्रशंसा करते हैं उस पार उतरना चाहते हैं ! इनके पाप का कोई पार नहीं, इनका पूष्य से कोई प्यार नहीं इनकी प्रिय वस्तु है धन-वैश्वव-विषय-सम्पदार्थे । फिर भी : इन्हें सहयोग दोगी तुम्हारे उज्ज्वल इतिहास का उपहास होगा ह्नास होगा विश्वास का फिर औरों की क्या बात. सब के जीवन पर प्रश्न-चिह्न लगेगा ही।

> वेसे संताप ताप-शील वाली जमती, बौर बो बौरों को जमाती है जम्म-देवता को भी काष्ठ में कीसित किया है तुसने।

#### ४५० / बुक्ताकी

फिर, कमी-कभी जसे दावा के रूप में लपलपाती प्रकट होती देख अपने अवेय-बल से अपिन को लावा का रूप दे उसे पातास तक पहुँचामा है।

और अभी भो उस पर शासन चल रहा है तुम्हारा ! फिर भला, आज तुम्हें यह क्या हुआ है ? हे माँ ! जलदेवता ! हमें दे बता ! हमें वसा पता, इतना परिवर्तन तुम्लमें हमा है !"

> इस पर नदी कहती है जब, कि "बिन्हें इबोने के लिए कहते हो उनके जमाव में यहाँ समाव के सिवा, वस श्रेष कुछ भी नहीं मिलेगा। तरवार के जमाव में भोग-सामग्री से क्या? बो कुछ है बरती की बोमा इन से ही हैं बीर, इन असे सेवामंग-रतों से।

मूल के अभाव में चल की गति क्या होगी धूल के बचाव में फूल की गींत क्या होगी बताने की बायस्यकता नहीं,

क्षव बल का दुष्पयोग नहीं होगा समर्पेण हो चुका है ऊर्क्षा उपासना में उत्तर चुकी है उद में उदारता उग चुकी है'' और 'इस्पर्स' कहती हुई मीन केती है नदी।

> नदी की मौन गम्भीरता से बातंकवाद की धीरता में पीड़ा-उदासी नहीं आई। कुछ क्षण---स्तब्धता फिर ! बही----धृत की-----ओर सरोब सक्रियता----

a

बौर,
यह सही नीति है कि
रणांगन में कूबने के बाव
निजन्मक की स्मृति नहीं होती
प्रस्तुत, सनु-बन पर
टूट पढ़ना ही होता है।
पदाश्रय सेना दीनता का प्रतोक है
बीर-रस को सति पहुँचती है इससे;
इतना हो नहीं,
वानों से मिस्सी मदद
यवार्ष में मदन्द होती है

# ४६० / मुक्तमाटी

जो विजय के पथ में बाधक अन्धकार का कार्य करती है

> अव, आतंकवाद को सगभग सगने लगो सफलता हाय को छूती हुई-सी मृग-मरीचिका नहीं घोषा नहीं ! भाग्य साथ देता दुआ-सा।

मौके का मृत्यांकन हुवा नौका को और गति मिली पवन का झोंका भर प्रतिकृत न हो, बस यही एक भावना से।

और

आखिर आतंकवाद वा मार्गावरोधी वन कर परिवार के सम्मुख खड़ा हो कहकहाहट के साथ कहता है:

> "अब पार का विकल्प त्याग दो त्याग-पत्र दो जीवन को पाताल का परिचय पाना है तुन्हें पाखण्ड - पाप का यही पाक होता है" बौद अँधायुन्य पत्यरों की वर्षा परिचार के उत्तर होने सभी।

"स्वागत मेरा हो मनमोहक विकासितार्थे मुझे मिलें अच्छी वस्त्एँ— ऐसी तामसता घरी घारणा है तुम्हारी, फिर भसा बता दो हमें, आस्या कहाँ है समाजवाद में तुम्हारी? सबसे बागे में ममाख बाद में!

लरे कम-से-कम
शब्दार्थ की जोर तो देखों !
समाज का लर्थ होता है समृह
और
समृह वानी
सम-समोचीन ऊड्-विवार है
जो सदावार की नींव है।
कुल मिला कर लर्थ यह हुवा कि
प्रवार-प्रवार से दूर
प्रशस्त आवार-विवार वालों का
जीवन हो समाजवाद है।
समाजवाद समजवाद स

ऐसे असम्य शब्दों का प्रयोग किया जा रहा कि जिसके सुनते ही कोशानि मणक उठती हो, और मान तिसमिला बाता हो एत्सरों की मार से बनी चोट लगने से सब के सिर फिर-से गये हैं रस्त की झारा बहु चठी है

# ४६२ / नुकनाटी

निस धारा से धारा श्री कार श्री कार श्री काल-सी हो गई है—
एक विकार की दो शिक्षणी कालकेवाद पर रुष्ट हुई-सीं।
सेठ जो के सिवा
पूरा परिवार परवज्ञ हो
पीड़ा का अनुभव कर रहा है।

आचरण के सामने जाते ही प्रायः चरण यम जाते हैं और आवरण के सामने जाते ही प्रायः नयन नम जाते हैं,

यह बेही मितिमन्द कभी-कभी रस्ती को सर्थ समझकर विषयों में जीन होता हैं तो ''कभी सर्थ को रस्ती समझकर विषयों में जीन होता है। यह सब मोह को महिमा है इस महिमा का अन्त तब तक हो नहीं सकता स्वभाव की अनिभन्नता

हाँ ! हाँ ! ऐसी स्थिति में भी वैयं-साहस के साथ सब से जाने हो सेठ का संघर्ष चला ही रहा है आर्तक से । कुम्म की सुरक्षा हेतु कुम्म को अपने पेट के नीचे से नीचे मुख कर लेटा है स्व-या हो सह रहा है दु:सह कर्म-कल, वन की घटना-स्मृति के कारण !

सात-आठ हाथ दूर से ही उपसर्गं यह चलता रहा . निदंयता के साथ। जिसके बल पर पार पाना है, कुम्भ को फोड़ने का प्रयास कई बार विफल हवा जिसके बस पर प्राणों को त्राण मिला है, कटि में कमी रस्सी को शस्त्रों से काटने का प्रयास एक बार भी सफल नहीं हवा, आग की नदी को पार करनेवाले कृम्भ की कठिन तपस्या देख कहीं जलदेवता ने ही विक्रिया के बल पर परिवार के चारों ओर रक्षा-मण्डल भामण्डल की रचना की हो ! या यह चमत्कार मत्स्य-मुक्ता का भी हो सकता है।

कुछ भी हो, अब जातंकवाद को स्व-पक्ष की पराजय

## ४६४ / नुकमाटी

निकट सगने सगी, साथ ही साथ उसके मन में पर-पक्ष का सदाशय भी प्रकटने लगा।

## फलस्वरूप

उसके तन की शक्ति वह

क्म्भ-सहित परिवार को अदेसख-भाव से देखने लगी. उसके मनकी शक्ति वह अपने आप को कोधानल से लंकने सगी. स्रोर उसकी बचन-शक्ति तो… पूरे माहील के सामने क्पने चुटने टेकने लगी, उसकी वंबन-शक्ति अभी मिटी नहीं है क्यों-की-स्यों बलवती वही पूरानी टेक सगी है तमी…तो… बातंकबाद अपने हाथों में एक ऐसा जाल ले जिसमें बड़ी-बड़ी मछलियाँ जनायास फैस सकती हैं परिवार के ऊपर फेंकने को है, कि धरती के तपासक पबन से वह देखा नहीं गया बीर

बीर क्या ?… प्रलय का रूप धरता है पवन, कोप बढा, पारा चढा चकी का बल भी जिसे देखकर चक्कर खा जाय बस. ऐसा चकवात है यह ! एक ही झटके में झट से दल के करों से जात को सुदुर शन्य में फेंक दिया. सो ... ऐसा प्रतीत हवा कि आकाश के स्वच्छ सागर में स्वच्छन्द तैरने वाले प्रभापंज प्रभाकर को ही पकड़ने का प्रयास चल रहा है और लगे इस झटके से वल के पैर निराधार हो गये. कई गोलाटे लेते हए नाव में ही सिर के बल वक्कर खागिर गया दल, अध्यकार सा गया उसके सामने नेत्र बन्द हो गवे हृदय-स्पन्दन मन्द पड़ गया, रक्त-गति में अन्तर वाने से मच्छी वा गई। परन्तू, दल की मुंखें तो मुच्छित नहीं, अमृच्छित ही तनी रहीं "पूर्ववत !

जीवन का अनुमान कैसे लगे प्राण प्रयाण-से कर गये। ४६६ / मुक्तमादी

बड़ी तेजी के साथ श्रीजनीज से मुख विमुख हुआ दल का, मुख में झाग जागने लगा धरती से हैंसता सागर तट-सा और ताम भी डाँबाबोल हो गई, यता नहीं कितनी बार यल-मर में अपनी ही परिकमा लगाती रही बह ! नाव के साथ सब के प्राण लगभग डवने की."

बात-बात में चलवात जब उत्पात-बात की बोर बढ़ता ही जा रहा: "इस अर्ति की इति के लिए संकेत मिलता है उपालम्भ के साथ कृम्म की बोर ते — अद्धेय स्वामी की सेवा को सुख्यमय जीवन का स्त्रोत समझता संक्रक की मीर्ति, बात भी कृम्म के संकेत पर संयत हुजा। और नाव पूर्व-स्वित पर आती है परिवार की तीन परिकमा वैती।

दुर्घटना टलने से समूचा माहौल ही प्रसन्त हुआ जिस भौति
सदमण की मूच्छी दूटी
सनंग-सरा की मंजूल अंजूलि के
जल-सिचन से।
सरिता से उछके हुए
सलिल-कणों के शोतन परस पा
आरोकबाद की मूच्छी दूटी।
फिर क्या पूछी !
किस पा पूछी !
सिसी की चिन चरत पठा।
सार्वक किसी चिन चरत पठा।
सार्वक किसी चिन चरत पठा।
सार्वक फिर से !

"पकड़ो। पकड़ो।
ठहरो। ठहरो।
सुनते हो या नहीं
बरे बहरो।
मरो या
हमागा सबयंन करो,
बरे संसार को स्वक्त में
उतारने वालो।
किसी को भी तारनेवाले नहीं हो सुन।
बरी ! सुनो। चनो।

अब धन-संग्रह नहीं, भन-संग्रह करो ! और लोम के वशीभूत हो अँधामुन्ध संकलित का समुचित बितरण करो अन्यया, धनहीनों में

```
४६८ / मूकमाटी
```

चोरी के भाव जागते हैं, जागे हैं। चोरी मत कर, चोरी मत करो यह कहना केवल

यह कहना कवल धर्म का नाटक है

उपरित्त सभ्यता : उपचार !

बोर इतने पापी नहीं होते जितने कि जोरों को पैटा करने वाले ।

चारा का पदा करन वास । तुम स्वयं चोर हो चोरों को पालते हो और

चोरों के जनक भी। सज्जन अपने दोशों को

कभी भ्रुपाते नहीं, भ्रुपाने का भाव भी नहीं लाते मन में प्रत्युत उदबाटित करते हैं उन्हें।

तव सीता ने कहा था: यदि मैं इतनी रूपवती नहीं होतो

रावण ने सीता का हरण किया वा

इतनी रूपवती नहीं होतो रावण का मन कल्चित नहीं होता और इस

रूप-सावण्य के लाभ में मेरा ही कर्मोदय कारण है, यह जो

कर्म-बन्धन हुआ है मेरे ही सुभासुभ परिणामों से ! ऐसी दशा में रावण को हो दोषी बोषित करना अपने भविष्य-भाल को ओर दूषित करना है

दल की दमनजील धमकियों से सेठ के सिवा
परिवार का दिस हिल उठा,
उसके दृद संकल्प का
परीना-सा कूट गया!
उसकी जिजीविका बलवती हुई
जीर वह
जीवन का जबसान
जकाम में देख कर
जारम-समर्थ के विषय में
सोचने की बाध्य होता, कि

नदी ने कहा तुरन्त, "जनावली मत करों!

> स्त्य का बात्य-समर्पण और बहु भी असत्य के सामने ? हे जनवन् ! यह कैसा काल जा गया, क्या असत्य शासक बनेगा अव ? क्या सत्य शासित होगा ? हाय दे जोहरी के हाट में बाज होरक-हार की हार ! हाय रे, कोच की चकाचौंघ में मरी जा रही—

होरे की झगझगाहट ! जब सती जनुचरी हो चलेगी ज्यामचारिजी के पीछे-पीछे । जसत्य की पुष्ट में सस्य जसस्य हो सकता है जीर अस्तय सत्य हो सकता है, परन्तु सस्य को भी नहीं रहा क्या सस्यय को भी जपने ऊपर

ं विश्वास नहीं रहा ? भीड़ की पीठ पर बैठकर

क्या सत्य की यात्रा होगी अब !

नहीं ''नहीं, कभी ''नहीं। जल में यल में और गगन में

यह सब कुछ असह्य हो गया है अब । षट में जब लों प्राण

डट कर प्रतिकार होगा इसका, ऐसी षटना नहीं षटेगी अपने घ्रुव-पथ से

यह घारा नहीं हटेगी नहीं हटेगी ! नहीं हटेगी !" कहती-कहती कोपवती हो

बहुती-बृहती क्षोभवती हो नदी नाव को नाच नवाती। पल-पल पलटन की ओर नाय की दक्षा को देख कर मन-ही-गन सन्त्र का स्मरण आर्थाकवाद ने किया, कि दुरन्त देवता-दल का जाना हुआ सविक्य नमन हुआ, सादर सेवार्थ प्रार्थना हुई। 'स्मरण का कारण झात हो, स्वामिन् !'

आवेश की प्रतोका में खिसकते हैं
कुछेक पल, कि
देवों का कहना हुआ
नमन की मुद्रा में ही:
'शिक्शावती' की अपनी
सीमा होती है स्वामिन्!
उसी सीमा में कार्य करना पढ़ता है
हमें!
कहते लज्जानुभव हो रहा है
प्रासंगिक कार्य करने में

पूर्णतः हम अक्षम है

एतदर्थं समाप्रार्थी हैं। बैसे, हे स्वामिन्, तुमने तुलना तो की होगी अपने बल की उस बल के साथ ! यहाँ आते ही हमने बनुभूत किया कि हम मृग-गावक-ने खड़े हैं

#### ४७२ / मुक्तमस्टी

मृगराच के सामने,
समर्थ का प्रश्न ही नहीं उठता
ऐसी स्थिति में,
परिवार की शरण में जाना ही
पतवार को पाना है
और
अपार का पार पाना है।

अन्य सभी प्रकार के व्यापार प्रहार और हार के रूप में ही सिद्ध होंगे, यह निष्चित है इस पर भी यदि प्रतिकार का विचार हो

…तो सुनो !

सिल की अपेक्षा जनन को बीधना कठिन है जीर जनन को बीधना और कठिन। परन्तु, सनीत को बीधना तो''' सम्मव ही नहीं है। जल का शासन कभी बृत पर कस नहीं सकता मृत कम पर बठना नानता है जमरों पर विष का कभी असरें पर विष का कभी असरें पर विष का।'

कई सुक्तियाँ प्रेरणा देती पंक्तियाँ कई उवाहरण - वृष्टान्त नयी पुरानी दृष्टियाँ और वे दुर्लंभतम अनुभूतियाँ देवता-दल ने सुनाई । आतंकवाद के गसे जैसे-तैसे उतर तो गई, परन्त् तुरन्तं पचतीं कैसे ! पर्याप्त काल अपेक्षित है पाचन-कार्यं के लिए. देखते-ही-देखते दृष्टि बदल सकती है, पर चाल नहीं, कवाय के देग को संयत होने में समय लगता ही है !

> लो, इतना समय कहाँ था ! घटना घटनी बी — सो "घटने को जब कुछ ही समय सेय है सब "कुछ " बस " नि:सेष !

नाव की करधनी डूब गई जहां पर लिखा हुआ वा— 'आतंकवाद की जय हो समाजवाद का लय हो मेद-माव का जन्त हो नेद-भाव जयक्त हो।' इस दृष्य को देखकर दल के आत्म-विश्वास को यकायक जापात पहुँचा वज्यपात का वातावरण बना देवता-दल की वात सच निकसी हाय रे!

पश्चासाप से बृंटसा हुआ, व्याकुल शोकाकुल हो अवश्द्ध-कष्ठ से कहता आतंक कि

"कोई सरण नहीं है कोई तरिण नहीं है तुम्हारे बिना हमें यहाँ, झमा करो, झमा करो समा के हे जबतार ! हमसे बड़ी भूल हुई. पुनरावृत्ति नहीं होगी हम पर विश्वास हो!

संकटों से चिरे हुए हैं
चाहो तो '''जब बचा लो,
कंटकों से खिदे हुए हैं
चाहो तो '''फून दिखानो;
हम तो '''अपराधी हैं
चाहते बपरा 'धी' हैं
चाहते बपरा 'धी' हैं
चचना सो चताओ
अधिक समय ना चिताको।

सन्तान की प्रकृति चैतानी है, किर घी सन्तान पर मौ की रूपा होती हो है सन्तान हो या सन्तानेतर यातना देना, सताना मौ की सत्ता को स्वीकार कब या "इसें बताना!"

र्यू कहते कहते दल का मुख बन्द होता कि

'यतं से केन्द्र की ओर जब मित होने लगती है अनमं से अयं की ओर तब गति होने सगती है' यं सोचता सेठ कहता है कि

"अधिक दीन-हीन मत बनो भाई, जो हदा-भरा तर है फूलों - फलों - दलों को ले पिषक की प्रतीक्षा में खडा है उससे मोड़ी-दी छांब की मैगनी क्या हुँसी का कारण नहीं है? बह्रस भोजन बनाकर विनय-अनुनय के साथ जिसने जिसे निमन्नित किया है क्या ''यह उसे फला पिला नहीं सकता? भला तुम ही बताजो! रही बात मी की ''सो — कभी-कमार किसी कारण वश मां की बौंबों में भी उत्तेजना उद्देग बा सकता है, आता है, बाना भी चाहिए!

किन्तु, आज तक मौ की गौरवपूर्ण बोद में मुस्से का चुस आना न सुना, न देखा — जिस गोद में सुख के क्षण सहज बोतते हैं शिखु के।

और देखो ना !

मौ की उदारता - परोपकारिता
अपने वझस्यक पर
युगों-युगों से चिर से
दुख से घरे
दो कलाश के खड़ी है
सुखा-दुबा-गीड़ित
विश्वकों का पालन करती रहती है
और
प्रथमीतों को, सुख से रीतों को
गुपचुण हुवय से
चिपका सेती है दुबकारती हुई !

मांको मांके रूप में जब एक बार स्वीकार ही लिया, फिर बार-बार उसकी क्या परख-परीका? इसिलए बंब, मी की बोबों में मत देखों बीर बपराधी नहीं बनों, 'पराधी' नहीं पराधीन नहीं परस्थीन नहीं परस्थीन बनों!"

सेठ का इतना कहना ही
पर्योत्त था, कि
संकोच-संसय समाप्त हुआ दल का
और
दूबती हुई नाव से
दल कृद पड़ा बार में
गाँक जंक में ति संक होकर
शिख्य की पाँति !

तुरस्त शिखु को झेलतो ममता की मूर्ति मौ-सम परिवार ने दल को झेला, परिवार के मति-सदस्य से दल के प्रति-सदस्य को जादर के साथ सहारा मिला और

> लो, वब हुवा… • नाव का पूरा ड्वना

आतंकवाद का अन्त और अनन्तवाद का श्रीगणेश !

सबसे बागे कृष्य है मान-दण्य से मुक्त, नद-नद व्यक्तियों की दों को पंतिस्यों कृष्य के पीछे हैं को परस्पर एक-दूसरे के बाधित हो चल रही हैं एक माँ की सन्तान-सी तन निरे हैं

**∵एक जान-सी**।

कुम्म के मुख से निकल रही हैं मंगल-कामना की पंक्तियाँ:

> "यहाँ "सब का सदा जीवन बने मंगलमय ज्ञा बावे मुख्य-छाँव, सबके सब टसँ— जमंगम-शाब, सब की जीवन जता हरित-परित विहुँसित हों गुण के फूल विकसित हों नाशा को बाबा मिटे जामूल महक उठें "बस !"

मीर इधर "यह क्यों कुल में आक्लता दिखने लगी! कुम्भ का स्वायत करना है उसे बाल-भानु की भास्वर आभा निरन्तर उठती चंचल सहरों में उनझती हुई-सी सगती है

> गुलाबी साड़ी पहने मदवती जबला-सी स्नान करती-करती लज्जावश सकुचा रही है।

पूरा बातावरण ही धर्मानुराग से भर उठा है और निकट-सन्मिकट आ ही गया उत्कण्ठित नदी-तट।

सर्व- अयम चाय से
तट का स्वागत स्वीकारते हुए
कृष्म ने तट का चुम्बन लिया।
तट में झाग का जाय है
जिसकी घर्वालमा में
अरुव की बाभा का मिश्रव है,
सो''ऐसा प्रतीत हो रहा है कि
तट स्वयं अपने करों में
मुनाब का हार से कर
स्वागत में खड़ा हुआ है।

नदी से बाहर निकल बाये सब प्रसन्नता की श्वास स्वीकारते। घरती की दुर्लेभ भूस का परस किया सब की प्रस्तिवयों ने ४८० / मुक्सादी

फिर,

कटि में कसी रस्सी को परस्वर एक-दूसरे ने खोल दी

रस्सी बोलती है:

"मुझे क्षमा करो तुम, मेरे निमित्त तुम्हें कब्ट हुवा।

तुम्हा री

द्वली-पतली कटि वह छिल-छल कर

और बटी कटी-सी बन गई है" तो : तुरन्त परिवार ने

कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हए कहा, कि

> "नहीं "नहीं अयि विनयवति ! पर-हित-सम्मादिके !

तुम्हारी कृपा का परिणाम है यह ன்)∙்∙

हम पार पा गये।

आज हमें किस को क्या योग्यता है.

किस का कार्य-स्रेत कहाँ तक है,

सही-सही जात हुवा ।

केवल उपादान कारण ही कार्य का जनक है-यह मान्यता दोष-पूर्ण सगी,

निमित्त की कृपा भी वनिवार्य है।

हां ! हां !

उपादान-कारण ही कार्य में ढलता है यह अकाट्य नियम है,

किन्तु उसके ढलने में निमित्त का सहयोग भी आवस्यक है, इसे गूँ कहें तो और उत्तम होगा कि उपादान का कोई यहाँ पर पर-मित्र है''-तो वह निश्चय से निमित्त हैं ओ अपने मित्र का गन्तव्य तक साथ देता है।"

और फिर एक बार,
रस्सी की ओर आदर की आंखों से
रेखता हुआ परिवार
छने जल से कुम्म को भर कर
आगे बड़ा कि
वही पुराना स्थान
जहाँ माटी लेने आया है
शिल्पों कुम्मकार वह !
परिवार-सहित कुम्म ने
कुम्मकार का अभिवादन किया
कि
स्मृतियाँ ताओ हो आई
पवन के परस पाकर
सरवर तरंगायित हो आया।

४६२ / नुकसारी
फूसी-फूली घरती कहती है—
"मी सत्ता को प्रसन्तता है, बेटा
तुम्हारो जन्मति देख कर
मान-हारिणी प्रणति देखकर।

देखकर।

'पूत का लक्षण पालने में'
कहा थान बेटा, हमने
उस समय जिस समय'''
तुमने मेरी जाजा का पालन किया
जो
कुम्मकार का संसर्ग किया
सो
सुजनशोल जीवन का
जादिम सर्ग हुआ।
जिसका संसर्ग किया
जादम दर्ग हुआ।
जिसका संसर्ग किया
जाता है
उसके प्रति समर्गण भाव हो,
उसके प्रति समर्गण भाव हो,
उसके प्रति समर्गण भाव हो,

अह का उत्सर्ग किया सो स्रजनशील जीवन का

द्वितीय सगें हुआ।

समर्पण के बाद समर्पत की बड़ी-बड़ी परीक्षायें होती हैं और---सुनों ! खरी-खरी समीक्षायें होती हैं, पुनने लग्नि-परीक्षा दी उत्साह साहस के साम बी सहत उपसर्व किया,

सो

सजन-शील जीवन का तृतीय सर्ग हुआ। परीक्षा के बाद परिणाम निकलता ही है पराश्रित-अनुस्वार, यानी विन्दु-मात्र वर्ण-जीवन को तुमने ठावंगामी उष्वंमुखी जो

स्वाश्रित विसर्ग किया, सो स्रजनशील जीवन का

स्रजनशाल जावन का अन्तिम सर्ग हुआ।

निसमें से ही
सुज्धातु की माति
प्रिन्त-भिन्न उपसमें पा
तुमने स्वयं को
जो
निसमें किया,
की
स्वयनकाल जीवन का
वर्गातीत अपवनं हुआ।"

धरती की भावना को सुन कर कुम्भ सहित सबने इतज्ञता की दृष्टि से कुम्भकार की ओर देखा, कि नम्रता की मुद्रा में कुम्भकार ने कहा—

## ४८४ / जुकपाटी

"यह सब ऋषि-सन्तों की कृपा है, उनकी ही सेवा में रत एक जघन्य सेवक हूँ मात्र, और कछ नहीं।"

और कुछ ही दूरी पर पादप के नीचे पाषाण-फलक पर आसीन

नीराग साधुकी ओर सबका ध्यान आकृष्ट करता है

**∵कि तूरन्त** सादर आकर प्रदक्षिणा के साथ सबसे प्रणाम किया पुज्य-पाद के पद-पंकजों में। पादाभिषेक हुआ, वादोदक सर पर लगाया।

फिर. चातक की भौति

गूरु-कृपा की प्रतीक्षा में सब ।

क्छेक पल रीतते कि गुरुदेव का मुदित-मुख प्रसाद बाँटने लगा, अभय का हाथ ऊपर उठा, जिसमें भाव भरा है-'शाश्वत सुख का लाभ हो'।

इस पर तूरन्त आतंकवाद ने कहा, कि

"हे स्वामिन !

समय संसार ही

कुख से मरपूर है,

यहाँ सुख है, पर वेवियक
और वह भी झणिक !

यह "''तो "' अनुभूत हुआ हमें,
परन्तु
असय सुख पर
विश्वास हो नहीं रहा है;
हा ही!! यदि
अविनश्वर सुख पाने के बाद
आप स्वयं
उस सुख को हमें दिखा सको
या
उस विषय में
अपना अनुभव बता सको
"''तो

सम्भव है हम भी बाहबस्त हो जाप-जैसी साधना को जीवन मे अपना सकें, अन्यवा मन को बात मन में हो रह जायेगी इसलिए 'सुन्हारी भावना पूरी हो' ऐसे बचन दो हमें, वड़ी कुपा होगी हम पर।

> दल की धारणा को सुन कर मृदु-मुस्काते सन्त ने कहा—

# ४८६ / मूकनाटी

"ऐसा होना असम्भव है कारण "सुनो ! गुरुदेव ने मुझसे कहा है कि कहीं किसी को भी वचन नहीं देना, क्योंकि तुमने

गुरुको वचन दिया है: हौं! हौं! यदिकोई भव्य

भोला-भाला भूला-भटका अपने हित की भावना ले विनीत-भाव से भरा—

कुछ दिशा-बोध चाहता हो तो…

हित-मित-मिष्ट वचनों में प्रवचन देना उसे, किन्तु

किन्तु कभी किसी को भूलकर स्वप्न मे भी वचन नहीं देना।

> दूसरी बात यह है कि बन्धन-रूप तन, मन और वचन का आमूल मिट जाना ही मोझ है। इसी की शुद्ध-दशा में जीवनश्वर सुख होता है जिसे

प्राप्त होने के बाद, यहाँ संसार में आना कैसे सम्भव है तुम ही बताओ !

दुग्ध का विकास होता है फिर बस्त में घत का विलास होता है, किन्त घृत का दुग्ध के रूप में लौट आना सम्भव है क्या ? तुम हो बताओ !" दल की भाव-भंगिमा को देखकर पून: सन्त ने कहा कि-"इस पर भी यदि तुम्हें श्रमण-साधना के विषय में और अक्षय सूख-सम्बन्ध में विश्वास नहीं हो रहा हो तो…फिर अब अन्तिम कुछ कहता है

कि,
क्षेत्र की नहीं,
आवरण की दृष्टि से
मैं जहाँ पर हूँ
वहाँ आकर देखो मुसे,
पुन्हें होगी मेरी
सही-सही पहचान
क्मोंकि
अगर से नीचे देखने से

#### ४वद / मुक्तवादी

चक्कर बाता है और नीचे से ऊपर का अनुमान लगभग गलत निकलता है। इस्रोलिए इन शब्दों पर विश्वास लाखो, हाँ, हाँ !! विश्वास को अनुभूति मिलेगी अवस्य मिलेगी मगर मार्ग में नहीं, मंजिल पर !" और महा-मौन में डबते हुए सन्त… और माहौल को अनिमेष निहारती-सी "मूक-माटी।

...

